# मीराँ-बृहत्-षद-संग्रह



पुरतक भिजने का पता-ग्राहित्य भवन विभिटेश इलाहाबाद

पद्मावती 'शब्झम'

प्रेकाशर्क लोक्, सेवक प्रकाशन, बुलानाला, क्लार्स ।

> प्रथम संस्करण २००**०**

[ मूल्य छ. रुपये ]

संवत् २००६

मुद्रक प० पृथ्वीनाथ भागंव, भागंव भूषेण प्रेस, गायघाट, बनारस।

## 'शिवको १

'शबनम'



#### भूमिका

मीरों के प्रामाणिक पदो के सग्रह का प्रयास इधर कुछ ही दिनो से चल पडा है। इससे पहले मीए के नाम से प्रसिद्ध अथूवा मीराँ की छाप से युक्त प्राय सभी पद मीरॉ रचित मान लिए जाते थे। बात यह श्री कि तब तक मीरॉ के पद भक्ति-भावना स्ट्रे युक्त साधारणू-जनश्समाज के लिए गेय पद मात्र थे, उन पदो में कुछ काव्य-सौन्दर्य, कुछ उच्च भाव-विभूति, कुछ तन्मय कर देने की शक्ति का अनुभव विद्वत्समाज नही कर पाता था, क्योंकि तब तक विद्वत्समाज मे सरल और सैंहज भन्या मे सरल और सहज अनुभूतियो की सरल और सहज अभिव्यक्ति का महत्व विशेष नही था । ध्वनि-व्यजना और अलकार-वक्रोक्ति की अभ्यस्त सहृदयता ने अनलकृत सहज काव्य-सौन्दर्य की ओर से कुछ ऐसी आँखे मृद ली थी कि मीराँ के इन रसिसक्त पदो, में भी हिन्दी के सहृदय कहे जाने वाले विद्वानो को कोई रस नही मिलता था। इसी कारण मीरा के ये गेय पद साहित्य मे उपेक्षित ही रहे। परतु अब जब कि हिन्दी के कुछ सहृदय विद्वानो को मीराँ के पदो में रस मिलने लगा है, जब शिक्षित समाज में मीरा के पदो की चाह बढने लगी है, तब से विद्वानो के मस्तिष्क मे जिज्ञासा और संशय ने घर करना प्रारम्भ कर दिया है। जिज्ञासा ज्ञान-वृद्धि के लिए सबसे बडा वरदान है; इसी जिज्ञासा के वशीभूत हो विद्वान् गहन तत्वो की खोज में निकल पडता है। मीरॉ के प्रति जिज्ञासा की भावना उठते ही उनके पदो के सग्रह की रुचि बढने लगी, उनके जीवन-चरित सम्बंधी विविध प्रश्नो के उत्तर और विविध शकाओ के समाधान ढुँढे जाने लगे, साहित्य, इतिहास और जनश्रुतियो का मथन कर अनेक नयी बाते खोज निकाली गईं। जिज्ञासा के पश्चात् सशय की बारी आई और आधुनिक वैज्ञानिक बुद्धिवाद ने सशय उत्पन्न किया कि मीराँ के नाम से प्रसिद्ध सैकडो सरस और नीरस; साहित्यिक और अनगढ तथा बीहड, अनेक विचार-धारा और भाव-धारा की निर्झरणी तुल्य इन गेय पदो मे स्वय मीराँ की प्रामाणिक रचनाएँ कौनसी है और कितैने दूसरो के पद •मीराँ के नाम से चल पड़े हैं। मीराँ के नाम से उपलब्ध पदों मे भाषाः ्रऔर भाव, विचार और अभिव्यक्ति की दृष्टि से इतनी किञ्चताएँ दृष्टिगोंचर

होती हें कि उन सभी को किसी एक की रचना मान लेने में सदेह होता ही है। अस्तु, विद्वानों ने सशय की कि बागडोर ढीली कर दी। मीरा के पदो, उनके सम्बंध में प्रसिद्ध कथाओं और जनश्रुतियों पर सदेह करते-करते एक प्रतिष्ठित विद्वान् ने स्वय मीरा के नाम पर भी सदेह प्रकट किया। उनका कहना है कि मीराँबाई मीरा के नाम से प्रसिद्ध पद्धों की गायिका का नाम नहीं था, परन्तु सतो द्वारा दी गयी उनकी उपाधि मात्र थी। सशय ज्ञानोपलब्धि के लिए एक उपयोगी साधन है, परतु सच्चय की भी एक सीमा होनी चाहिए। केवल सशय के लिए सशय का कोई महत्व नहीं।

💂 परत् सदेह करना तो सरल है, उसका समाधान ढूँढ निकालना उतना सरल नही। विशेष रूप से मीरॉ के पदो के सम्बन्ध मे यह कठिनाई और भी अधिक है। मीराँ के पद लिखे नहीं गए थे, वे गाए गए थे। मीराँ भक्त थी, उन्होने भिक्त-भावना के आवेश मे अपने गिरधर नागर की मूर्ति के सामने, अथवा मार्ग पर चलते हुए अथवा वृदावन और द्वारका के मदिरों में अथवा साधु सतो और महात्माओं के समागम के समय उनके सामने अपने पदो का गान किया था और वे गीत मौखिक परम्परा से बहुत दिनो तक जनता मे प्रसिद्ध रहें। सूर, कबीर, रैदास तया अन्य सतो और महात्माओ ने भी अपने पद और छद गाए थे, लिखा नही था, परतु उन महात्माओ के शिष्य और सम्प्रदाय वालो ने उन्हीके जीवन काल मे अथवा उनकी मृत्यू के कुछ ही समय उपरात उनकी रचनाओं को लिपिबद्ध कर लिया था जिससे उनकी रचनाओं की प्रामाणिकता बहुत कुर्छ जाँची जा सकती है। परतु मीराँ का किसी सम्प्रदाय विशेष से सम्बंध नही था, उनकी शिष्य-परम्परा थी ही नही और सतान तथा कुटुम्बी भी उनके नहीं थे, इसी कारण उनकी रचनाएँ बहुत दिनो तक लिपिबद्ध नही हो सकी, केवल मौखिक परम्परा से ही उनका प्रचलन होता रहा। दूर दूर तक भक्तमडली में मीरॉ के पदो का प्रचार था। राजस्थान, ब्रज और गुजरात में तो उनके पद गाए ही जाते थे; पंजाब, महाराष्ट्र तथा सुदूर बगाल मे भी मीराँ के पद बड़े चाव से मुने और गाए जाते थे। लिपिबद्धता के अभाव और अपेक्षाकृत सुदूर र्प्रातो तक प्रसिद्धि और प्रचार के कारण मीरॉ के पदो की किस सीमा तक कायापलट 📲 होगी, इसका अनुमनि लगाना कुछ कठिन नही है।

राजस्थानी, गुजराती और ब्रज के अतिरिक्त मीराँ को नाम से उपलब्ध पदों में पजाबी, पूर्वी और खड़ी बोली का मिश्रण इसी कारण मिलता है। पदों के इन मिश्रित, विकृत और परिवर्तित रूपों में मीराँ के प्रामाणिक पद इंड निकालना असम्भव-सा प्रतीत होता है।

परतु मीराँ के नाम से उपूलब्ध पदो में भाषा-सम्बंधी मिश्रण, विकार और विचित्रताओं से भी अविक उलझन उत्पन्न करनेवाली भाव, विचार और अभिव्यक्ति की विचित्रताएँ है। मीराँ के पदो मे विचार और अभिव्यक्ति की विचित्रताएँ भी अनेक है। कुछ पैदो मे कबीर, रैदास, दादू आदि सत कवियो की विचार-परम्परा की घारा प्रवाहित हुई है, कुछ मे नाथ सम्प्रदाय की विविध मान्यताओ का सकेत है, कुछ पदो मे भागवत पुराण के आधार पर कृष्ण-लीला-सम्बंधी विचारों और भावों की अभिव्यक्ति है, कुछ पद विनय और दैन्य भाव के है, कुछ मे माधुर्य भाव की भिक्त-पद्धति मिलती है और शेष अन्य पदो में कुट्रिबयो से सवर्ष की परस्पर विरोधी और असुगत बातो का वर्णन मिलता है इन सभी को एक ही मीराँ की रचना मान लेना आज के सशय के यूग में सम्भव नहीं जान पडता। आज तो हम प्रत्येक किव की रचना में एक विशेष प्रकार की विचार-धारा तथा एक विशेष प्रकार की अभिव्यक्ति की खोज करते है और एक ही किव की रचना मे अनेक प्रकार की विचार-घारा तथा विविध प्रकार की भावाभिव्यक्ति देखकर समालोचको के कान खडे हो जाते है और उनकी सशय वृत्ति को उडान भरने के लिए जैसे पख मिल जाते है। मीराँ के पदो में अनेक प्रकार की विचार-धारा और अभिन्यक्ति देखकर साधारण रूप से यह विचार उठता है कि किसी एक विशेष विचार-धारा और एक विशेष प्रकार की भावाभिव्यक्ति वाले पद मीराँ की प्रामाणिक रचनाएँ है और शेष सभी पद प्रक्षिप्त और अप्रामाणिक है।

मीराँ के पदो की प्रामाणिकता पर विचार करने के लिए, सुविधा की दृष्टि से, उनके उपलब्ध पदो को प्रतिपाद्य विषय के अनुसार दो भागों में बॉट लेना होगा। मीराँ की जीवन-सम्बधी सामग्री प्रस्तुत करने वाले पद, जिनमें कुटम्बियों से सघर्ष की अभिव्यक्ति मिलती है, पर्याप्त सख्या में मिलते हैं। उनकी प्रामाणिकता के सम्बंध में सशय करने के पर्याप्त कारण है। इन पदी में प्राय एक ही कम्ब कितने ही पदी में

कितनी ही तरह से कही गयी है और जब एक पद की कही बात को दूसरे पदो मे उल्लिखित बातो से मिलाया जाता है तो उनमे प्राय विरोधी, असगत और असम्बद्ध बाते ही अधिकु मिलती है। मीरॉ का अपने कुटुम्बियो से मतभेद और सघर्ष की बात कालातर से चली आ रही है। नाभादास ने अपने छप्पय में इसका उल्लेख किया और प्रियादास ने कई किवत्तो मे इस मतभेद और सघर्ष की व्याख्दा की। वह मतभेद और सघर्ष भीरा के जीवन में किस रूप में उपस्थित हुआ, उसने क्या-क्या रूप धारण किए, उतका परिणाम क्या हुआ, इन सभी बातो का स्पष्ट उल्लेख मीरा के पदो मे मिलना कोई आश्चर्य की बात नही है। परतू उस सघर्ष की अभिव्यक्ति मीरॉ ने कितनी और किस रूप मे की होगी, यह केवल अनुमान की वस्तु है। सघर्षाभिव्यक्ति के जितने पद उपलब्ध है उनका बहत थोडा अश ही मीरॉ का लिखा जान पडता है। मेरा अनुमान है कि मीरा का अपने कूट्निबयो से मतभेद और सवर्ष परवर्ती काल के कितने ही गीतो और नाटच-रूपको का विषय बन गया था और उन गीतो और नाटच-रूपकों के रचयिता कर्वि सम्भव प्रमाण द्वारा उस सघर्ष का विकृत और अतिरजित रूप जनता के सामने उपस्थित करते थे। वे ही गीत और नाटच-रूपको के सम्वाद आगे चलकर मीरा की रचना के रूप मे प्रसिद्ध हो गए। अस्तु, सर्वर्षाभिव्यक्ति के उपलब्ध सभी पदो को मीरॉ की प्रामाणिक रचना मानना ठीक नही है।

सवर्षाभिव्यक्ति से इतर मीराँ के पदो मे जो अनेक विचार-घाराएँ और विविध प्रकार की भावाभिव्यक्ति मिलती है, उन सभी को मीराँ की रचना मानना कठिन जान पड़ता हैं। विशेष रूप से मौखिक परम्परा से प्राप्त मुक्तक रचनाओ मे मिलावट की गुंजाइश सर्वदा बनी रहती है। फिर भी यह असम्भव नहीं है कि एक ही किव की रचना मे अनेक प्रकार की

१ विद्वानों ने प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्त शब्द, उपमान आदि प्रमाणों के साथ एक सम्भव प्रमाण भी माना है। उदाहरण के लिए शिव और पार्वती का विवाह पुराणों में विणित है; परतु उसमें यह नहीं लिखा है कि शिव के बाराती कौन थे और शिव को द्वर रूप में देखकर पार्वती, मैना, हिमालय आदि ने क्या क्या -भाव व्यक्त किए। परतु परवर्ती किवयों ने सम्भव प्रमाण द्वारा शिव की बारात, मैना का खेद अप्रद का विस्तृत वर्णन कियी है। यही है सम्भव प्रमाण।

तन जाउ, मन काउ, देव गुरुजन जाउ, प्रान किन जाउ टेक टरित न टारी हौ। वृन्दाधनवारी बनवारी की मुकुट वारी,
. पीतपट वारी विह मूरित पै वारी हौ।

इन सब उल्लेखों से जान पडता हूँ कि नाभादास, ध्रुवदास और देवकिव को मीरा के जिन पदों को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था उनमें अधिकाश पदौ में पीताम्बरधा रही रिसक-शिरोमणि भगवान श्रीकृष्ण की बजलीला का वर्णन गोपी-भाव से किया गया था। इससे यह नहीं कहा जा सकता कि मीरा ने केवल कृष्ण-लीला का ही गान किया, सत-परम्परा की रचनाएँ मीरा ने नहीं की अथवा नाथ-सम्प्रदाय के प्रभाव से जोगी वाले पद मीरा के रिचत नहीं हैं। परतु इससे यह तो निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि मीरा की प्रश्तिद्ध जिन पदों से हुई थी, मीरा की जो विशिष्टतम रचनाएँ हैं, मीरा की जिन रचनाओं की दूर-दूर तक प्रसिद्ध थी, वे रचनाएँ माधुर्य-भाव की भिक्त से पूर्ण भगवान कृष्ण की ब्रज-लीला के गान थे। इसीलिए तो में मीरा के कृष्णलीला-सम्बधी तथा माधुर्य भाव के अभिव्यक्ति वाले विरह पदों को मीरा की सर्वाधिक प्रामाणिक रचना मानता हूँ।

मीराँ के सम्बध में प्रसिद्ध कुछ जनश्रुतियों से भी यह स्पष्ट है कि मीराँ अपने प्रौढ वय और अतिम काल में गिरधर नागर भगवान कृष्ण की लीलाओं का गान माधुर्य-भाव से करती थी। वृन्दाबन में जीव गुसाई (अथवा रूप गोस्वामी) को फटकार और मिलन वाली जनश्रुति से मीराँ के माधुर्य-भाव की स्वीकृति मिलती है और द्वारका में रणछोड़ जी के मिंदर में मूर्ति के सामने नाचते-गाते भगवान कृष्ण की मूर्ति में विलीन होने की जनश्रुति से भी मीराँ के माधुर्य-भाव और कृष्ण-लीला के पद-गान की ही स्वीकृति मिलती है। उपर्युक्त जनश्रुतियाँ चाहे सत्य न भी हो फिर भी इसमें तो कोई सदेह नहीं है कि साधारण भक्त जनता मीराँ को इसी रूप में मानती चली आ रही है। मीराँ माधुर्य-भाव के भित्त की प्रतीक है; अस्तु, विषय और भावाभिव्यक्ति की दृष्टि से कृष्णलीला के माधुर्य-भाव से पूर्ण पद ही मीराँ की सर्वाधिक प्रामाणिक रचनाएँ मानी जा सकती है।

इसके विपरीत प्राचीन किसी उल्लेख में मारा के संत-परम्परा तथा नाथ-सम्प्रदाय के योगियों से प्रभावित होने की बात नहीं मिलती! जिनश्रुतियों में भी केवल एक जनश्रुति मीरा को रैदास की शिष्या प्रमाणित करती हैं। नाथ सम्प्रदाय के जोगियों के सम्बंध में किसी भी जनश्रुति में स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता । फिर भी यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि मीरा की वे रचनाएँ जिनपर सत-परम्परा और नाथ-परम्परा का प्रभाव स्पष्ट है, उनकी प्रामाणिक रचनाएँ नहीं है। परतु इतना तो निविवाद रूप से स्वीकार करना पड़ेगा कि मीरा की माध्य-भाव की अभिव्यक्ति और कृष्णलीला के पद अपेक्षाकृत सर्वाधिक प्रामाणिक हैं।

प्रस्तुत पुस्तक में मीराँ के सरस पदो से एकात रुचि रखने वाली श्रीमती पद्मावती देवी जी 'शबनम' ने बूडे लगन और परिश्रम से काफी दौड़-धूप कर सैकडो नए पद ढूँढ निकाले हैं। मीराँ के साहित्य का अध्ययन उनका रुचिकर विषय हैं और उनके पदो का प्रामाणिक सग्रह प्रस्तुत करना उनकी चिर अभिलिषत वस्तु रही हैं। मुझे पाडुलिपि रूप में समस्त पदो के देखने का सुअवसर प्राप्त हुआ हैं। मुझे बडी प्रसन्नता हैं कि देवीजी ने केवल पदो का सग्रह ही नहीं किया है, भाषा और भाव की दृष्टि से उनका सुचार रूप से वर्गीकरण भी कर दिया है और राजस्थानी के भाव स्पष्ट करने के लिए फुटनोट में कुछ कठिन शब्दो का अर्थ भी दे दिया है। विशिष्ट पदो पर टिप्पणियाँ देकर सुयोग्य लेखिका न अपने गहन अध्ययन का परिचय दिया है जिससे पाठक अवश्य ही लाभान्वित होगे।

प्रस्तुत पुस्तक में कुछ पदों के आठ-आठ दश-दश पाठातर दिए गए है। इतने अधिक पाठातर इस बात को स्पष्ट कर देते हैं कि मौिखक परम्परा से चलनेवाले पदों में गानेवाले किस प्रकार परिवर्तन करते चलते हैं। कभी कभी गाने वाले को केवल भाव की ही स्मृति रहती हैं और वे उस भाव को अपनी रुचि के अनुसार नए शब्दों का परिधान प्रदान करते हैं, कभी किसी दूसरे पद के कुछ चरण अन्य पदों में जुड जाया करते हैं और कभी शब्द तो वहीं रहते हैं, परंतु राग और भाव में ही पर्वितंन हो जाते हैं। इस प्रकार के पदों को किसी एक ही पद का पाठातर माना जाय अथवा उनमें से कुछ पद स्वतंत्र मान लिए जायें—इसके लिए कोई

नियम स्थिर करना बहुत कठिन है। यह भी सम्भव है कि स्वय मीरॉ ने ही एक ही भाव के कई पद कई स्थानो और अवसरो पर गाए होगे। फिर भी पाठांतर रूप्र मे देने से उनके तुंलनात्मक अध्ययन मे सुविधा होगी, इसमें कोई सदेह नहीं है।

प्रस्तुत पुस्तक में देवी जी ने मीरॉ के अध्येताओं के लिए बडी मूल्यवान सामग्री दी है जिसके लिए उन्हें जितना भी साधुवाद दिया जाय थोडा है। मुझे आशा है कि इसी प्रकार वे हिन्दी पाठकों के लिए अध्ययन और मनन की सामग्री देती रहेगी।

दुर्गाकुँड, काशी, फाल्गुन कृष्ण द्वितीया, स०२००८

श्रीकृष्ण लाल

### प्राक्कथन

'मीरॉ-बृहत्-पद-सग्रह' जैसे नाम से ही पुस्तक का विषय स्पष्ट है। मीरॉ के पदो के कई सग्रह प्रकाकित हो चुके है तथापि ऐसा कोई सग्रह प्राप्त नहीं जिस में मीरॉ के नाम पर प्रचलित प्राय सभी पद और उसके पाठान्तर भी प्राप्त हो सके। अपनी प्रथम पुस्तक, 'मीरॉ, एक अध्ययन' लिखते हुए मुझ को एक ऐसे बृहत्-सग्रह की आवश्यकर्ता प्रतीत हुई अत प्रस्तुत पुस्तक उपस्थित कर के में ने एक प्रयास किया है। प्रकाशित व अप्रकाशित सग्रहो व मौखिक परम्परा से प्राप्त पद और उन के पाठान्तरों का सग्रह कर मीरॉ के नाम पर प्रचलित सभी पदो को एकत्रित करने का प्रयास किया गया है तथापि बहुत सुम्भव है कि कुछ पद फिर भी छूट गये हो।

अद्याविष प्राप्त मीरॉ का जीवन-वृत्तान्त सुनिश्चित इतिहास की पुष्टता को प्राप्त नहीं कर सका। भक्त-गाथाओं के रूप में प्राप्त प्राचीन-साहित्यक से भी इस ओर कोई स्पष्ट प्रकाश नहीं पडता। प्राप्त पदों में भी कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। इतना ही नहीं, प्राप्त पदों में अधिकाश की प्रामाणिकता असदिग्ध नहीं। उपर्युक्त परिस्थितियों में किसी भी एक आधार पर सर्वथा निर्भर नहीं किया जा सकता। सम्पूर्ण प्राप्त सामग्री की समन्वयात्मक विवेचना ही सत्य के सर्वाधिक निकट पड सकती हैं।

प्राप्त सामग्री मे भक्त-गाथाएँ महत्वपूर्ण बहि साक्ष्य सिद्ध होती है। भक्तो की रचनाओ मे सर्व-प्रथम उल्लेख नाभादास कृत 'भक्तमाल' में मिलता है। नाभादास मीराँ के सुदृढ भक्ति-भाव की भूरि-भूरि प्रशसा करते हैं तथापि जीवन-वृत्त पर कोई प्रकाश नहीं डालते। महाकवि देव भी नाभादास का ही अनुसरण करते हैं। प्रियादास कृत 'भक्तमाल' की टीका और ध्रुवदास रचित 'भक्तनामावली' में मीराँ का उल्लेख है। ये दोनो ही उल्लेख जनश्रुतियो पर आधारित हैं अत इन पर भी सर्वथा निभैर नहीं किया जा सकता। प्रियादास कृत टीका से मीराँ के विवाह तक उनके माता और पिता दोनों के ही जीवित रहने का प्रमाण मिलता है। मीराँ को बृन्दावन यात्रा का सर्व-प्रथम उल्लेख भी ध्रुवदास में ही मिलता है। रघुराजमिह कृत 'भक्तमाल' में भी मीराँ का उल्लेख मिलता है। यह ग्रथ भी

प्रियादास कृत 'भक्तमाल' मे प्राप्त जनश्रुतियो का एक विस्तृत सग्रह ही है। भक्त-गाथाओ मे अन्य महत्वपूर्ण ग्रथ 'चौरासी' और 'दो सौ बावन वैष्णवण की वार्ताएँ है। इन ग्रथो की प्रामाणिकता ही सर्वथा सदिग्ध हैं, तिस पर ये साम्प्रदायिक ग्रथ भी है। इतना ही नहीं, दोनो ग्रथो मे प्राप्त उल्लेख परस्पर विरोधात्मक भी है। ऐसी स्थिति मे इनको भी निश्चित प्रमाण स्वरूप उपस्थित नहीं किया जा सकता

मीरॉ का सम्बन्ध राजस्थान के दो विख्यात राजकुलो से था अत मीरॉ के जीवन-वृत्तें को एक सुदृढ रूपरेखा देने के लिये राजस्थान का इतिहास भी अपेक्षित है।

र्ग्जस्थान का इतिहास लिखते हुए कर्नल टाड ने मीराँ के जीवन-वृत्तान्त पर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से विचार करने का सर्व-प्रथम प्रयास किया। कर्नल टाड द्वारा हुए इस प्रयास के पूर्व मीराँ का प्राप्त जीवन-वृत्त अलौकिक गाथाओ से परिपूर्ण एक अतिरजित पौराणिक कथा मात्र था। यत्किचित प्राप्त प्रमाण और जन्श्रुतियो के आधार पर कर्नल टाड ने मीराँ को राणा कुम्भ की राणी सिद्ध किया। 'एनाल्स एन्ड एन्टीक्वी-टीस आफ राजस्थ्यन' देखने से यह सुस्पष्ट हो जाता है कि मीराँ के पिता कौन थे इसका निर्णय वे स्वय भी न कर सके। कर्नल टाड के मतानुसार मीराँ को राणा कुम्भ की रानी मानने पर समय की सगित के आधार पर राव दूदा को ही मीराँ के पिता मानना युक्तियुक्त होता है। प्राप्त पदाभिव्यक्तियाँ इसका समर्थन भी करती है।

(कर्नल टाड के मत का खण्डन सर्व-प्रथम स्ट्रेटन ने अपनी पुस्तक 'मेवार एन्ड इट्स फेमिलीस' में किया परन्तु वे भी कोई निश्चित प्रमाण नहीं देते। तदपश्चात् मुशी देवीप्रसाद ने कर्नल टाड का खण्डन करते हुए मीराँ को राव रत्नसिंह की पुत्री और महाराणा साँगा के पुत्र भोजराज की विधवा सिद्ध करने का प्रयास किया। मुशी जी का यह प्रयास भी अपूर्ण व भ्रमाच्छादित ही सिद्ध होता है।

(मुंशी जी लिखित 'मीरॉबाई का जीवन और उनका काव्य' देखने से ही यह निश्चित हो जाता है कि मुंशी जी स्वय भी सशय में ही थे। मुंशी जी ने महकुमें तवारीख, मेवाड, से प्राप्त दो विभिन्न समाचारों के आधार पर ही चलने का प्रयास किया। प्राप्त दोनो समाचार, विरोधात्मक है। अत सर्व-प्रथम उनका आधार ही भ्रमात्मक सिद्ध हो जाता है। इसी तरह मीरॉ द्वारा किये गये विष-पान की कथा भी भ्रमजनक रूप में ही दी गई है। विष-पान से मीरों की मृत्यु हो जाने और मरतेमरते मीरों का विष लाने वाले मुसाहिब को श्राप देने की कथा भी देते हैं। मीरों के इस श्राप से उस मुसाहिब के वश में आज तक भी धन और जन की एक ही साथ वृद्धि न होने की चर्चा भी करते हैं। तब भी, इस के बाद ही विष-पान जैसी अप्रिय घटना के कारण राव बीरमदेव द्वारा मीरों को बुला लिये जाने की चर्चा भी करते हैं। मीरों द्वारा की गई तीर्थ-यात्राओं की भी चर्चा करते हैं। उनके मतानुसार सम्भवत मीरों ने दो बार तीर्थ-यात्रा की थी। पहली बार गृह-त्याग के पूर्व और दूसरी बार गृह-त्याग के बाद। दूसरी बार भी वे सम्भवत वृन्दावन होती हुई ही द्वारिका जाती है। भूरिदान भाट के कथन के आधार पर वे मीरों का मृत्यु सवत् १६०३ मानते है। उपर्युक्त सिक्षप्त विवेचना से मुंशीजी के कथन की अपूर्णता सिद्ध हो जाती है।

फिर भी अन्य सामग्री के नितान्त अभाव के कारण प्राय सभी आधुनिक विद्वानों ने मुंशी जी के मतको ही आधार माना। इस आधार पर अपनी अपनी विवेचना के अनुसार घटना न्कम के सवतों में कुछ अन्तर पड़ता है। कुछ विद्वान मीराँ का जन्म वि० १५५५ स० मानते हैं तो अन्य वि० १५६० स०। भारते दुं हरिश्चन्द्र मीराँ का मृत्यु सवत् वि० १६३० स० तक खीच छे जाते हैं। वे भी मेवाड के राजधराने से प्राप्त सामग्री को ही अपने कथन का आधार बताते हैं। गुजराती साहित्यकारों ने कर्नछ टाड का ही समर्थन किया हैं। बगाछ की जनश्रुति व कलाकार वर्ग भी कर्नछ दुंड का समर्थन करते हुए मीराँ को राणा कुम्म की रानी व राव दूदा जी की पुत्री मानते हैं।

प्रसिद्ध इतिहासकारों ने भी अपने अपने विभिन्न ग्रंथों में मुंशी जी का ही समर्थन किया। अद्याविध प्राप्त राजस्थान का इतिहास भी अपूर्ण ही है। किवराजा श्यामलदास कृत 'वीर-विनोद', स्व॰ विद्वान ओझा जी लिखित 'उदयपुर राज्य का इतिहास' और श्री हरिविलास सारडा लिखित महाराणा साँगा में, प्राप्त विभिन्न उद्धरण परस्पर विरोधात्मक ही हैं। मीराँ-समृति-ग्रथ' की भूमिका लिखते हुए श्री रामप्रसाद त्रिपाठी लिखते हैं, भीरों का विवाह राणा साँगा के किसी राजकुमार से हुआ। ओझा जी का अनुमान है कि उसका नाम भोजराज था।" अत सहज ही सशय की स्थित उत्पन्न हो जाती है।

उपर्युक्त स्थिति मे पदो से व्यक्त होती भावनाओ और घटनाओ का महत्व विशेष रूपेण बढ जाता है। इस बढी हुई महत्ता के कारण पदो की प्रामाणिकता पर भी विचार कर लेना सर्व-प्रथम आवश्यक हो जाता है। तथाकथित मीरों के पदो के सकलन का एकमात्र आधार मेय परम्परा ही रही है। मात्र राजस्थान मे ही नहीं अपितु, समस्त उत्तर भारत मे ही ये पद्ध विशेष जन-प्रिय हुए। अस्तु, कही कोई नवीन पद या पदाश मीरों के नाम पर चल पड़ा तो कही मीरों के पद ही विशेष परिवर्तनों के साथ चल पड़े। अत प्रामाणिक पदो को छाँट लेना असम्भव नहीं तो भी अत्यन्त दुल्ह कार्य अवश्य ही हो गया है। पदो की हस्तलिखित प्रति के सर्वथा अभाव मे इस कार्य की दुल्हता अपनी चरम सीमा को पहुँच गयी। फिर भी भाव और भाषा के आधार पर वर्गीकरण करने से कुछ पदो को निश्चित रूपेण प्रक्षिप्त कहना सम्भव हो सकता है। शेष पदो की प्रामाणिकता असदिग्ध नहीं तथापि कोई ऐसा सूत्र भी प्राप्त नहीं जिस के आधार पर हम उन को सुनिश्चित रूपेण प्रक्षिप्त या प्रामाणिक कह सके।

वस्तुत मेरी प्रथम पुस्तक 'मीरां, एक अध्ययन' ही इस पुस्तक की पृष्ठभूमि है फिर भी प्रस्तुत सग्रह में किये गये पदो के वर्गीकरण के आधार का एक सिक्षप्त परिचय अप्रासिगक न होगा। तथाकथित मीरां के पदो को भाव के आधार पर प्रमुखत दो भागो में बाँटा जा सकता है। कुछ पद ऐसे हैं जिन से व्यक्त होती भावनाओं और घटनाओं से जीवन-वृत्त पर एक हल्का सा प्रकाश पडता है। ऐसे पद जीवन-खड के अन्तर्गत रखे गये हैं। अन्य पदो से व्यक्त होती भावनाओं से विभिन्न धार्मिक मतमतान्तरों का प्रभाव सुस्पष्ट हो उठता है। ऐसे पद उपासना-खड के अन्तर्गत रखे गये हैं।

जीवन-खड के अन्तर्गत आनेवाले पदो से भी जीवन-वृत्तान्त पर कोई प्रत्यक्ष प्रकाश नहीं पडता अपितु व्यक्त भावनाओं के आधार पर कुछ घटनाओं व स्थिति का आभास मिलता है। गेय-परम्परा से प्राप्त इन पदो से व्यक्त होती घटनाओं को ज्यो-का-त्यो मान लेना भ्रमात्मक ही सिद्ध होगा अत ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के आधार पर इन घटनाओं की विवेचना आवश्यक हो जाती है। इस विवेचना के लिये प्राप्त पदो को भावाभि-व्यक्ति के आधार पर विभिन्न वर्गों में बॉट देना आवश्यक है। ऐसे पदो की श्रेणी में तर्व-प्रथम आने वाले पद वे हैं जिन में मीरॉ और

फरिवार व समाज के बीच हुए गहरे मतभेद की अभिव्यक्ति मिलती है। पिरिजनो और मीराँ के बीच हुए गहरे मतभेद और संघर्ष की अभिव्यक्ति नाभादास में भी मिलती हैं 🗍 अन्य भक्त-गाथाओं व प्राप्त इतिहास में भी इसका समर्थन मिलता है। समाज में निन्दा होने के कारण परिवार-वालो ने मीरॉ के साधु-समागर्म का गहरा विरोध किया। पदो से व्यक्त होती इस भावना को इतिहास व भक्त-कथाओ का पूर्ण समर्थन प्राप्त है। ऐसे पद लगभग सभी कथोपकथन और वर्णनात्मक शैली मे प्राप्त है। अधिकाश पदो में दोनो ही शैलियो का सिम्मश्रण हुआ है। भावावेश मे अपने उद्गारो को गा उठने वाली मीश द्वारा इन उपर्युक्त शैलियो मे रचना अयुक्त ही प्रतीत होती है। इन पदाभिव्यक्तियो से स्पष्ट्र हो जाता है कि यह कथनोपकथन मीराँ व माँ, ननद ऊदाँ बाई, सास और किसी राणा के बीच हुआ है। अद्याविध मीर्रों की माता का उनकी छोटी वयस मे ही निधन हो जाना मान्य है। प्रियादास कृत 'भक्तमाल' की टीका व अन्य उद्धरणो के आधार पुर भी पदो से व्यक्त होने वाले इस पहलू को सर्वथा अमान्य नहीं कहा जा सकता। ननद ऊदाँ बाई या सास के बारे मे भी वर्तमान इतिहास कोई सुनिश्चित हल नही दे पाता है। इसी तरह यह भी सुस्पष्ट नहीं हो पाता कि पदों में वर्णित यह राणा कौन थे। पदाभिव्यक्ति के आधार पर यह राणा मीराँ के पति ही सिद्ध होते है। कुछ पदो (स०५) में तो राणा के साथ हुए विवाह का विशद वर्णन भी है। इतना ही नही विभिन्न पदाभिव्यक्तियों से यह भी सुस्पष्ट हो जाता है कि इस विवाह कार्य को मीराँ की अनिच्छा और कठिन विरोध की अवहेलना कर सम्पन्न किया जाता है। प्राप्त इतिहास बताता है कि गृह-प्रवेश के साथ ही साथ मीराँ का अन्य परिवारवालो से देवी-पूजा के प्रश्न को लेकर विरोध हो गया था। राजस्थानी प्रथानुसार गह-प्रवेश के अवसर पर देवी-पूजा का कोई प्रसग ही नही उठता। अस्तु बहुत सम्भव है कि विवाह के प्रति उदासीनता की कथावस्तु ही काला-न्तर मे देवी-पूजा के प्रति उदासीनता की कथा मे परिवर्तित हो गई हो। "लाजै कूम्भा जी रो वैसणों" जैसी कुछ पदाभिव्यक्ति के आधार पर यह कहा जा सकता है कि पदो में वर्णित ये राणा सम्भवत मीरॉ के-पित राणा कुम्भ ही थे। "ल्यूजै दूदा जी रो वैसणी" जैसी अभिव्यक्ति देखे, 'मीराॅ, एक अध्ययन'--मातापिता

से भी इस ओर कुछ प्रकाश पडता है। दूदा जी की पुत्री का राणा कुम्भ के साथ व्याहा जाना समय के दृष्टिकोण से असगत भी नही ठहरता। यहाँ एक और पहिलू. भी विशेष विचारणीय है। राजस्थान और बगाल की जनश्रुतियाँ मीराँ को सधवा ही प्रमाणित करती है परन्तु ऐसो क्षेत्रो मे जहाँ मीराँ के साहित्य का प्रचार फिछले कुछ वर्षों में हुआ है, जनश्रुति मीर् को विधवा ही मानती है। मीरा के जीवन का प्रमुख भाग राजस्थान मे व्यतीत हुआ अत वहाँ की जनश्रुति तुलनात्मक दृष्टिकोण से अधिक मान्य है। मीर्रों की ख्याति राजस्थान के बाहर बगाल मे ही सर्व-प्रथम फैली, यहाँ तक कि बगाल में 'भजन' शब्द ही मीराँ के पदो के लिये रूढिरूप हो गया। अत राजस्थान के बाद बगाल की जनश्रुति को ही विशेष महत्व दिया जा सकता है। इन दोनो ही जनश्रुतियो से मीरॉ विधवा सिद्ध नही होती। विभिन्न स्थलो पर एक ही रूप में चलने वाली जनश्रुति नितान्त निराधार हो, ऐसा सम्भव नही प्रतीत होता । भक्त-गाथाओ के आधार पर भी मीरा का वैधव्य कही से भी लूक्षित नही होता। अस्तु, अद्याविध नमान्य इतिहास की अपूर्णता को देखते प्राय सभी पदो से व्यक्त होती उपर्युक्त भावना को कोरी जनश्रुति कह कर कदापि टाला नही जा सकता।

ऐसी कुछ पदाभिव्यक्तियों में मीरों के दृढ भिक्त-भाव की भूरि-भूरि प्रशसा भी मिलतों हैं। स्पष्ट ही हैं कि ऐसी भिक्तमती नारी द्वारा स्वय अपनी प्रशसा असगत ही हैं। फिर ऐसे पदों की किया तृतीय-पुरुष वाचक है। इस से भी यही लक्षित होता है कि ऐसे पद किसी अन्य की रचना है।

मतभेद द्योतक अधिकाद्म पद राजस्थानी भाषा में ही प्राप्त है। कुछ पद ब्रज मिश्रित राजस्थानी में और कुछ थोडे से शुद्ध ब्रजभाषा में भी मिलते हैं। मतभेद द्योतक पदों में अधिकाश का राजस्थानी में पाया जाना सगत भी है। इन राजस्थानी में प्राप्त पदों की अभिव्यक्ति पर सतमत का गहरा प्रभाव दृष्टिगोचर होता है जब कि ब्रजभाषा में प्राप्त पदों पर वैष्णव-प्रभाव ही अधिक स्पष्ट है। ब्रज मिश्रित राजस्थानी में प्राप्त पदों पर दोनों ही मतो का प्रभाव है। भाषा के परिवर्तन के साथ ही साथ भावाभिव्यक्ति में अपूरा यह गहरा परिवर्तन विशेष विचारणीय है।

्रप्राप्त पदाभिव्यक्तियों से ही यह प्रत्यक्ष हो जाता है कि यह मतभेद शीध्र ही कटु सघर्ष्ट्रमें परिवर्तित हो गया 🗠 ''ताला चौकी" बिठा कर मीरा को महलो की सीमा में बाँध रखने का निष्फल प्रयास बार बार

किया गया। ''जहर पियाला'', ''सॉप पिटोरा'', ''सूल सेज'' आदि के द्वारा मीरॉ की हत्या का षडयन्त्र भी किया गया। उपर्युक्त प्रयासो में निष्फल कुद्ध राणा ने स्वय ही मीराँ कों "खड्ग" के पार उतारने का प्रयास किया। इन अप्रिय घटनाओं के कारण असतुष्ट हो मीरॉ स्वय ही एक दिन पति-गृह त्याग कर अपने पीहर चली जाने को उद्यत होती है। यहाँ पदाभि-व्यक्तियाँ विरोधात्मक है। कुछ पदाभिव्यक्तियो से मीराँ का अपने पौहर मेडते पहुँच कर तीर्थ-हेतु जाना सिद्ध होता है, तो अन्य पदाभिव्यक्तियो से बीच रास्ते से ही तीर्थं की ओर मुड जाना सिद्ध होता है। अधिकाश पदाभि-व्यक्तियाँ प्रथम मान्यता का ही समर्थन करती है। पति-गृह से असतुष्ट हो कर मीराँ का पितृ-गृह जाना और कालान्तर मे तीर्थ-हेतु प्रस्थान, मान्य इतिहास का एक सुनिश्चित पहलू है। इतना ही नही प्राप्त इतिहास का यही एक ऐसा पहलू है जिस पर सब विद्वान् एकमत है और इतिहास व पदाभिव्यक्तियों में भी गहरा सामञ्जस्य है। इस गहरे साम्य के बावजूद भी इस तीर्थयात्रा के लक्ष्य को लेकर दोनों में गहरा विरोध है। पदाभिव्यक्तियो के आधार पर जहाँ मीराँ का पितृ-गृह त्याग कर सीधे द्वारिका जाना सिद्ध होता है, वहाँ प्राप्त वृत्तान्त द्वारा मीराँ का वृन्दावन होते हुए द्वारिका जाना ही मान्य है। "डॉवो तो छोडयो मीरॉ मेडतो, पेलॉ पोखर जाय" (पद स० १, पाठान्तर २) "डाॅवो तो छोडचो मीराॅ मेडतो, पुष्कर न्हावा जाय" (पद स० ७) "डॉवो तो छोडयो मीरॉ मेडतो, पूठ दयी चितौड" जैसी अभिव्यक्तियों के आधार पर मीराँ द्वारा की गयी तीर्थ-यात्रा का मार्ग निर्धारित किया जा सकता है। ध्रुवदास रचित 'भक्त नामावली' मे ही मीराँ की वृन्दावन-यात्रा का सर्व-प्रथम उल्लेख है। मुशी देवीप्रसाद भी इस विषय में अनिश्चित ही है। इतना ही नहीं, उनके मतानुसार मीरॉ ने सम्भवत दो बार तीर्थ-यात्रा की थी। घटना और समय के कमानुसार विचार करने पर मीराँ द्वारा की गई वृन्दावन-यात्रा असम्भव ही सिद्ध होती है।

"इन सरविरया री पाल" जैसे पदो से उपर्युक्त घटना पर और भी प्रकाश पडता है। ऐसी पदाभिन्यिक्तियों से यह सुस्पष्ट हो जाता है कि सम्पूर्ण राजसी ठाट को छोड कर मीरा अकेली ही. "सरवर के पाल" खडी है। गृह-त्याग कर 'पेलॉ पोखर" या "पुष्कर न्हाने" जाने जैसी उपर्युक्त पदाभिन्यिक्तयों से लक्षित होनेवाले तीर्थ-यात्रा का मार्ग निर्देश और घटना-क्रम का सामञ्जस्य भी ठीक बैठ जाता है। गृह-त्याग

के बाद मीराँ की मानसिक स्थिति अत्यन्त करुण हो उठी है। "भर भर घोबा घोये नैन, साघाँ रो सग जोवित" मीराँ "आमण दूमणी" हो उठी है। अपने दृढ भिक्त-भाव और समर्पण के बाद भी सतत महल-निवासिनी मीराँ का अपने को नितान्त एकािकनी पाकर क्षणिक आकुलता का अनुभव करना असगत भी नहीं कहा जा सकैता। सम्भव है कि प्राप्त वृत्तान्त और प्राप्त पदो में सामञ्जस्य की एक कडी सिद्ध होने वाले इन पदो से व्यक्त होती अन्य भावनाओं और घटनाओं का पक्षपात विहीन विश्लेषण इतिहास की सुदढ रूपरेखा बनाने में सफल हो सके।

विभिन्न अलौकिक गाथाओं का वैर्णन भी इन संघर्ष द्योतक पदो का एक प्रधान अग है। राणा द्वारा मीराँ तक "जहर पियाला" भेजे जाने की कथा प्राय सर्वत्र ही मिलती है। पदाभिव्यक्तियो और प्राप्त सामग्री के आधार पर भी यह सुनिश्चित हो जातम है कि मीराँ के साधु-समागम के कारण फैलती बदनामी के कारण राणा ने मीरॉ तक "जहर पियाला" भेजने में ही अपना कल्याण समझा। अतं कुछ लोगों के मतानुसार अपने एक मुँहलगे -मुसाहिब के द्वारा और अन्य कुछ किम्बदन्तियों के अनुसार अपनी बहन ऊदाँ बाई के द्वारा यह ''पियालक'' मीराँ तक पहुँचा दिया जाता है। पदाभिव्यक्तियो से यह प्रकट होता है कि ननद ऊदाँ इस ''पियाले" के रहस्य को जानती थी और कई बार मीराँ को इससे आगाह भी कर चुकी थी। नाभादास में भी मीराँ को बन्धुजन द्वारा दिये गये विष की चर्चा मिलती है। इस विष-पान का प्रभाव मीरॉ पर क्या पडा, यह सर्वथा अनिश्चित ही है। मुंशीजी भी दोनो ही मान्यताओ का उल्लेख करते है। एक मान्यता के अनुसार मीराँ की मृत्यु हो जाती है और मरते मरते वे विष लानेवाले राणा के मुँइलगे मुसाहिब को श्राप देती है, जिस के कारण आज तक भी उस मुसाहिब के वश में धन और जन की बृद्धि एक साथ नहीं हो पाती। दूसरी मान्यता के अनुसार मीरा किसी रहस्यमय तरीके से बच जाती है और जब उनके पित्रव्य बीरमदेव को इस अप्रिय घटना का पता चलता है तो मीराँ को लिवा ले जाते है। पैरन्तू यहाँ भी साध-समागम मे गहरी रोक-टोक है। अत एक दिन मीरॉ दोनो ही कुलो और सम्पूर्ण राज वैभव को "तिज बट्क की नाई" चली जाती हैं अपने आराध्य के आश्रय मे। अस्तु, यही सम्भव प्रतीत होता है कि मीर्फ्रने अपने जीवन की किसी घटना का विष-पान के रुपक मे वर्णन किया हो और नाभादास ने भी उसकी चर्चा ठीक उसी रूप में कर दी हो और कालान्तर में कवि-हृदय का यह सत्य ही जनश्रुतियों में वस्तुत सत्य बन गया हो। जो भी हो, यह तो निश्चित है कि विष-पान की जनश्रुति अन्य जनश्रुंतियों से बहुत पुरानी है क्योंकि नाभादास में भी इस की चर्चा मिलती है। "सूल सेज" और "सॉप पिटारा" भेजें जाने की अथवा "खड्ग" से हत्या

के प्रयास की जनश्रुतियों का वर्णने रघुराजिसह कृत 'भक्तनामावली' में भी प्राप्त नहीं होता। अत यह सिद्ध हो जाता है कि इन का प्रचलन बहुत बाद में हुआ है। फिर, एक ही कथा के कई विभिन्न क्लप भी पाये जाते हैं। अत उनकी प्रामाणिकता और भी सिदग्ध है। उदाहरें णार्थ "सॉप पिटारा" की कथा है। यह सॉप कही "सालिंगराम की बिटया" में, कही "चन्दन हार" में और कही "मोतीडारो हारों" में भी पर्चितित हो जाता है। इन उपर्युक्त कथाओं के द्योतक कुछ इने-गिने पद वर्णनात्मक जैली में ही प्राप्त है। अस्तु, ऐसी कथाओं को मीरों के प्रति भक्तों की अतिरजित श्रद्धांजिल मात्र ही कहा जा सकता है।

अभिव्यक्ति के आधार पर अत्यन्त महत्वपूर्ण सिद्ध होनेवाले ये सघर्ष द्योतक सभी पद राजस्थानी मे ही प्राप्त है। उपर्युक्त विभिन्न समूहो मे यही एक ऐसा समूह है जिसके पद केवल राजस्थानी में ही प्राप्त है। इन प्राप्त पदो में कुछ पद तो ठेठ पुरानी राजस्थानी में प्राप्त है और शेष पदो की भाषा आधुनिक राजस्थानी है।

मतभेद और सघर्ष द्योतक लगभग सभी पद वर्णनात्मक और कथो-पकथन की मिश्रित शैलियों में प्राप्त है। शैली के आधार पर ये पद नौटिकयों के पद्यबद्ध वार्तालाप कहे जा सकते हैं। पारस्परिक वार्तालाप के बीच-बीच में कथा-वस्तु का वर्णन नौटिकियों के लिये आवश्यक भी सिद्ध होता है। नौटिकियों और रामलीला आदि करने वालों में ऐसी परम्परा प्रचलित भी है। अपनी पुस्तक 'मीरों बाई' में पृष्ठ ११ पर डा॰ श्री कृष्णलाल लिखते हैं, "मध्य-कालीन भारत में प्रमुख भक्तों और महापुरुषों की स्मृति अनेक गीतों, कथा-वार्ताओं और प्रसंगों तथा रूपकों द्वारा जीवित रखी जाती थी। किव और गायक गीतों और पदों में उन महात्माओं की कीर्ति गाते फिरते थे। वृद्धगण उनके सबन्ध में अनेक कथा और प्रसंग उत्सुक श्रोताओं को सुनाते रहते थे और संगीत अथवा छंदबद्ध वार्तालापों में उनके जीवन के प्रमुख प्रसंग रूपकों के रूप में प्रदर्शित किए जाते थे।" अस्तु, उपर्युक्त श्रेणी. के पद अपने प्रचिलत रूप में तो प्रस्माणिक कदापि नहीं माने जा सकते हैं। तब भी, सम्पूर्ण प्राप्त सामग्री में सामञ्जस्य की एक कड़ी सिद्ध होनेवाले इन पदों की अभिव्यक्ति की सर्वथा अवहेलना भी नहीं की जा सकती। एक मन्य-मार्ग की अपना कर ही इस गम्भीर समस्या का हल निकाला जा सकता है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर प्राप्त पदाभिव्यक्तियों और प्राप्त सामग्री की मनोवैज्ञानिक आलोचना ही प्रस्तुत सैमस्या का एकमात्र हल हो सकती है।

• यहाँ, प्रचलित जनश्रुतियो पर विचार कर लेना भी अप्रासिगक न होगा। ऐतिहासिक जनश्रुतियो का नितान्त निराधार रूगेण चल पडना सम्भव नही प्रतीत होता। सूक्ष्मातिसूक्ष्म आधार को कल्पना और भावना के आधार पर अतिरिजत और अलौकिक बनाया जा सकता है, परन्तु आधहर के नितान्त अभाव में ऐसा सम्भव नही प्रतीत होता, विशेषत जब विभिन्न पदाभिव्यक्तियों में कथा एक ही रूप में मिलती हो। मीराँ की यात्राओं का मार्ग-निर्देश करने बाली विभिन्न पदाभिव्यक्तियों से एक ही तथ्य प्रकट होता है। इतना ही नहीं, प्राप्त भक्त-गाथाएँ, पदाभिव्यक्तियाँ और जनश्रुतियों का सम्मिश्रण ही हमारे मान्य इतिहास का एक महत्वपूर्ण आधार है। अस्तु, इतिहास की सुदृढ रूपरेखा तय्यार करने के लिये सम्पूर्ण प्राप्त सामग्री की समन्वयात्मक आलोचना अत्यावश्यक हो जाती है।

प्राप्त पदो में सर्वाधिक संख्या ऐसे पदो की हैं जिनकी अभिव्यक्ति वियोगात्मक है। ऐसे कुछ पदो में संघर्ष की भी अभिव्यक्ति मिलती हैं परन्तु अधिकाश पदो से मात्र वियोग ही लक्षित होता है। वियोग की यह अभिव्यक्ति अधिकाश संघर्ष-द्योतक पदो में भी मिलती है। अत प्रस्तुत पुस्तक में मतभेद द्योतक पदो के बाद ही वियोग द्योतक पद और तब संघर्ष द्योतक पद रखें गये हैं, परन्तु प्रस्तुत विवेचना में इस कम को बदल कर संघर्ष द्योतक पदो की चर्चा पहले ही कर दी गई है क्योंकि उपर्युक्त दोनो भावाभिव्यक्ति द्योतक पदो की विवेचना के कई पहलू सर्वथा एक हैं और शेष में भी गहरा साम्य है।

सघर्षं द्योतक पदो मे प्राप्त वियोगाभिन्यक्तियो मे वह भाव-गाम्भीयं नहीं जो वियोग द्योतक पदाभिन्यक्तियो की विशेषता है। ऐसी पदा-भिन्यक्तियो से विरहु-न्याकुला नारी की सुरुचिपूर्ण भोजन, भवन और शृङ्गारादि के प्रति गहरी उदासीनता ही लक्षित होती है। नौटिकियो की शैली में प्राप्त पदो में भाव-गाम्भीयं ही क्लित्रम सिद्ध होता।

वियोग द्योतक पदो मे "दरद की मारी" नारी की करुण आतुरता का अति गम्भीर व सुन्दर चित्र खीचा गया है। अन्य भक्त-किवयो में भी विरहाभिव्यक्ति मिलती है। वेष्णव-साहित्य राधा-कृष्ण के प्रेम और वियोग के गीतो से परिपूर्ण है तो सत-साहित्य भी इसे वियोगाभिव्यक्ति से रिक्त नहीं। "राम की बृहुरिया" बने हुए कबीर की वियोगाभिव्यक्ति कही कही नारी हृदय की सहज वियौगाभिव्यक्ति के समकक्ष आ जाती है। इतने पर भी, "सूनी सेज न कोई" या "तेरा साँइयाँ तुझ्झ में" कौसी भावनाओ का एक अन्तश्रोत सतत् लुक्षित होता रहता है। मीराँ की विरहाभिव्यक्ति इन दोनो से ही सर्वथा भिन्न पडती है। यहाँ न तो घैष्णव साहित्य की अतिशयोक्ति है न सत-साहित्य का तत्व-चिन्तन। यहाँ तो केवल एक ऐसा दर्द है जिसको कोई नहीं जानता और शायद जबन भी नहीं सकता। मीराँ स्वय ही कहती है ——

"दरद की मारी मैं बन बन डोलूँ, मेरके दरद न जाने कोय। घायल की गति घायलया जाने, की जिन लाई होय।" "को विरहणी को दुख जाणे हो।

जा घट विरहा सोई लखि है, कै कोई हरिजन मानै हो।"

यह दर्द भी सम्पूर्ण मानव-भावनाओं से ओतप्रोत है ? इस में खीज है, उपालम्भ है, मनावन है और है आत्म-समर्पण, जो सर्वोपिर है। मीरॉ के आँसू गोकुल में बाढ नहीं लाते अपितु वे भी "मोतियन की माल" बन जाते है, शायद आराध्य की पूजा हेतु ही। विरहाकुला गोपियाँ मधुबन को आराध्य के वियोग में भी हरा भरा रहने के लिये धिक्कारती है परन्तु मीरॉ स्वय अपने कठिन हृदय को ही धिक्कारती है जो आराध्य के वियोग में अब तक भी फट नहीं गया —

"पिड मॉ सूप्राण पापी, निकस क्यूँ नही जात।" परन्तु यहाँ भी कितनी बडी विवशता है। आराध्य के दर्शनो के लोश मे ही प्राण अब भी अटके हुए हैं ——

"सावण आवण किह गया रे, हिर आवण की आस।
रैन अधेरी बीज चमकै, तारा गिणत निरास।
लेई कटारी कठ सारूँ, मरूँगी जहर विष खाई।
मीराँ दासी राम राती, लालच रही ललचाइ।"
मीराँ द्वारा की गई इक्का गम्भीर विरहाभिज्यक्तियों में किसी व्यक्तिगत

दाम्पत्य ,सम्बन्ध को व्यक्त करने वाला अन्त श्रोत पुन पुन लक्षित हो उठता है। अस्तु, श्री परशुराम जी चनुर्वेदी के शब्दों में कहा जा सकता हे कि "मीराबाई के इष्टदेव सगुण व साकार श्रीकृष्ण थे।" वियोगाभिव्यक्ति द्योतक पद रार्जस्थानी, ब्रज मिश्रित राजस्थानी, ब्रज, पजाबी और खडी बोली आदि विभिन्न वोलियो में प्राप्त है। राजस्थानी और ब्रज मिश्रित राजर्स्थीनी मे प्राप्त पदो की अभि-व्यक्तित लगभग एक ही सी पडती है। ये अभिव्यक्तियाँ हृदय-गत भावनाओ के छद-अलक्तर-विहीन शुद्धतम चिन्न है। इनकी अभिव्यक्ति में एक तडप है, एक टीस है। अधिकाश पदो में अपने इष्टदेव से शीघ्रातिशीघ्र दर्शन देने के लिये अति करुण प्रार्थना की गई है। ऐसे कुछ पदो पर नाथ-पथ का हल्का-सा प्रभाव भी दृष्टिगोचर होता है। व्रज मिश्रित राजस्थानी मे प्राप्त कुछ पदो पर सतमत का भी प्रभाव मिलता है। ऐसे कुछ पदो में गुरु की चर्चा मिलती है। एक पद में मीरा अपने गुरु का नाम रैदास बताती हे। ब्रजभाषा मे प्राप्त पद साहित्यिक सोन्दर्य का विशेष रूपेण सृजन करते है। यहाँ तक कि कुछ पद तो सूरदास के पदो से भी · होड लेते से प्रतीत होते हैं। ऐसे अधिकाश पदो में पौराणिक गाथाओ का ही वर्णन है। हिन्दी की अपूर्व गायिका मीरॉ की महत्ता एक कवियत्री के रूप में नहीं अपितु एक भिक्तमती नारी के रूप में ही है। हृदय-गत भावनाओ की सहज सरल अभिव्यक्ति के कारण ही ये पद इतने अधिक जन-प्रिय हो सके है।

मीरॉ का वृन्दावन-गमन और निवास बहु-मान्य होते हुए भी असदिग्ध नहीं। प्राप्त सामग्री में घटना ओर समय के कमो में असम्बद्धता स्पण्ट ही है। शास्त्रीय शिक्षा का सुअवसर भी मीरॉ को प्राप्त हुआ हो, ऐसा भी प्राप्त सामग्री से स्पष्ट नहीं होता। अस्तु, विशुद्ध ग्रजभाषा में उच्चकोटि के ये कुछ पद प्रामाणिक रूपेण मीरॉ की रचना हो या न हो, पर हिन्दी-साहित्य की अमूल्य निधि निस्सदेह ही है।

गुजराती मे प्राप्त अधिकाश पदो की अभिन्यिक्तियो मे विरोधाभास और पूर्वापर सबध का अभाव है। इन मे वह भाव-गाम्भीयं भी नहीं जो मीरॉ के पदो की विशेषता है। पजाबी मे दो और खडी बोली में एक पद प्राप्त है। इनकी अभिन्यिक्त भी बहुत हल्की पडती है।

१ 'मीरॉ-स्मृति-ग्रथ' --- 'सतमत और मीरॉ' 🖞 ० ४६३।

मिलन जिनत आनन्द को व्यक्त करने वाले कुछ पदै उपर्युक्त सभी भाषाओं में प्राप्त हैं। इनमें से अधिकाश ब्रजभाषा में ही हैं। "बहोत दिना की जोवती, विरिहन पिव पाया जी" जेसी पदाभिव्यक्ति ही इन पदों की विशेषता है। ऐसे कुछ पदों से बैष्णव मत का प्रभाव सुस्पष्ट हैं शेष से सतमत का प्रभाव द्वी व्यक्त होता है तथापि उमडते हुए आनन्द की सहज अभिव्यक्ति ही इनकी विशेषता है। शुद्ध साहित्यिक ब्रजभाषा में प्राप्त सतमत से प्रभावित इन पदों की प्रमाणिकती विशेष-विचारणीय है।

आराध्य के प्रति एक गहरा समर्पण ही मीराँ की विशेषता है। ऐसे अनुभूति-द्योतक कुछ थोड़े से पद प्राप्त होते है। राजस्थानी में ऐसे दो पद प्राप्त हैं जिनमें एक, "मीराँ रग लाग्यो हरि" की प्रामाणिकता विशेष विचारणीय है। ब्रज मिश्रित राजस्थानी में प्राप्त दोनो पदो की प्रामाणिकता भी असदिग्ध नही। ब्रजभाषा मे प्राप्त पदो की कुछ अपनी विशेषताएँ भी है। इनकी अभिव्यक्ति के आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि यद्यपि मीराँ को समाज और स्वजनों से गहरी लाछना ही मिली थी तथापि किसी एक वर्ग से गहरा समर्थन और सम्मान भी मिला था।

"कोई कहैं मीराँ भई बावरी, कोई कहैं कुलनासी। कोई कहैं मीराँ दीप आगरी, नाम पिया सुँ रसी।"

लोक-निन्दा और पारिवारिक कटुता की सर्वथा अवहेलना करते हुए अपने निर्धारित मार्ग पर दृढ रहने की अभिव्यक्ति ही इन पदो की दूसरी विशेषता है। अवधी और गुजराती मे भी समर्पण द्योतक कुछ पद प्राप्त होते है परन्तु भाव और भाषा के आधार पर इनकी प्रामाणिकता सर्वथा सदिग्ध ही प्रतीत होती है। इन विभिन्न भाषाओं मे प्राप्त समर्पण-द्योतक अधिकाश पदो पर सतमत का ही विशेष प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। ऐसे अधिकाश पदो मे "मीराँ के प्रभु गिरधर नागर" जैसी टेक-परम्परा "यूँ कहै मीराँ बाई", "मीराँ के प्रभु गहिर गम्भीरा" आदि विभिन्न प्रयोगों मे परिवर्तित हो गई है।

कुछ पदो मे यह परम्परा 'मीरा दासी', 'दासी मीरा', 'मीरा दास' और 'जन मीरां' मे भी परिवर्तित हो गई है। ऐसे परू अन्य सभी प्राप्त पदो से सर्वथा भिन्न पड़ते हैं। इन पदाभिन्यिक्तयों से मीराँ के जीवन पर बहुमुखी प्रकाश पड़ता है। ऐसी अभिन्यिक्तयों से विभिन्न घटना-कम के

साथ ही साथ विश्वित्र धार्मिक मतो का प्रभाव भी स्पष्ट हो जाना है। ऐसे पदो मे सर्वाधिक सम्या उन पदो की है जिनकी अभिव्यक्ति वियोगात्मक है और जो नाथ-पथ से विशेष प्रभावित है। विशेषत इन्ही पदाभिव्यक्तियो के आधार पर मीरों के इष्टदेव "सगुण व साकार" प्रतीत होते है।

राजस्थानी में प्राप्त 'दासी' ओर 'जन' छाप युक्त अधिकाश पदो में विरहाकुला नारी की आराध्य से शीघ्र दर्शन देने की आतुर प्रार्थना है। ऐसे अधिकाश पदो पर विभिन्न धार्मिक मतमतान्तरों का कोई विशेष प्रभाव नहीं दीखता तथापि एक, पद (स २८३) से सतमत का और कुछ पदी से विभिन्न पौराणिक गाथाओं का प्रभाव स्पष्ट हो जाता है। पद स० २८४ ही एक ऐसा पद हैं जिसमें रणछोड जी का वर्णन हुआ है। • ब्रज मिश्रित राजस्थानी में प्राप्त पदाभिव्यक्ति भी वियोग-द्योतक ही है। इन पदो पर पौराणिक गाथा और नाथ-पथ का समान रुपेण प्रभाव दृष्टिगोचर होता हैं।

ब्रजभाषा में प्राप्त ऐसे पदो पर सतमत का ही विशेष प्रभाव है। इन पदाभिन्यक्तियों से यह भी स्पूष्ट हो जाता है कि ख्याति फैलने के बाद परिवारवालों से मीराँ को सम्मान मिला।

> "कुल कुटुम्बी आन बैठे, मनहुँ मधुमासी। दास मीरा लाल गिरधर, मिटी जग हाँसी।"

यह एक विशेष विचारणीय पहलू है। अन्य कुछ पदो से आनन्द और दृढ भक्ति-भाव भी लक्षित होता है। कुछ पदो पर पौराणिक गाथाओ का भी प्रभाव मिलता है परन्तु ऐसे पदो मे भाव-गाम्भीर्य नहीं है।

गुजराती में प्राप्त पदों में पौराणिक गाथाओं के साथ ही निर्वेद की भी अभिव्यक्ति मिलती हैं। पजाबी में एक ही पद प्राप्त होता है जिसकी भी प्रामाणिकता सदिग्ध ही है।

'दास' और 'जन' प्रयोग की परम्परा अन्य भक्त-कवियो में भी प्राप्त होती है। एच० एच० विलसन के मतानुसार दक्षिण भारत में 'मीराँ दासी' सम्प्रदाय की स्थापना हुई थी। श्री नटवर नडियाल भी अपनी पुस्तक में इस सम्प्रदाय की कुछ चर्चा करते हैं। अन्यत्र कही कोई ऐसा स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता जिसके आधार पर इस सम्प्रदाय का इतिहास जाना जा सके।•

्र हिन्दी जगत् मे मीरॉ सर्व-प्रथम एक भिक्तमती नारी के ही रूप मे आति है। इनके नाम पर प्रचलित विभिन्न पदो से विभिन्न धार्मिक भावनाओ का प्रभाव सुस्पष्ट होता है। विक्रम की १५,०१६ और. १७वी शताब्दियो का युग विभिन्न धार्मिक भावनाओ से आलोडित एक अपूर्व युग था। इस युग मे प्रस्फूटित होती प्रेरणा ब्राह्मणो द्वारा प्रसारित पौराणिक युग-धर्म व इनकी रूढियो को एक गहरी चुनौती थी। इस युग मे एकेश्वरवाद के शुष्क सिद्धान्तो और प्रचलित कर्मकाण्ड का सर्वथा खण्डन करने वाली एक अद्भुत व अभूतपूर्व धार्मिक प्रवृत्ति का उदय हुआ। यह प्रवृत्ति मानव-हृदय की रस-सिक्त सहज भावनाओ के अधिक निकट पडी । नवीन उदित होने वाली इस प्रवृत्ति मे तत्व-चिन्तन और अपूरमज्ञान के शुष्क सिद्धान्तो के प्रति गहरी उदासीनता थी तो ब्राह्मणी द्वारा प्रसारित कर्म-काण्ड मे भी कोई आस्था नहीं थी है इतना ही नहीं, बौद्धों की सेवा, दया और जीव-मात्र के प्रति प्रेम के सिद्धान्तो से भी पूर्ण सतोष न शा। व्यक्तिगत हृदय की प्रवृत्तियाँ ही इस नवीन धर्म की नीव थी। यह धर्म व्यक्ति का धर्म था। आराध्य के प्रति एकान्त समर्पण ही इसकी विशेषता थी। इसी धर्म को पडितो ने भिक्त-धर्म की सज्ञा प्रदान की। इस भिक्त-धर्म का उद्गम कब और कहाँ हुअर यह निश्चित रूपेण नही कहा जा सकता यद्यपि श्रीमद्भागवत् मे ही इसका सर्व-प्रथम स्पष्ट उल्लेख मिलता है। गीता मे प्रतिपादित भिक्त-धर्म मे और जन-समुदाय में प्रसारित भिक्त धर्म के मूल सिद्धान्तों में ही गहरा अन्तर है। गीतानुमोदित भिनत-मार्ग में ज्ञान और कर्म भी सर्वथा अपेक्षित है परन्तू जनता मे प्रचलित इस धर्म मे नारद के भक्ति-सूत्र तथा भागवत के अनुकूल विशुद्ध भावमय मार्ग ही अपेक्षित है। पूर्ण शान्ति और पूर्ण आनन्द की प्राप्ति ही इसका लक्ष्य था। जनता मे इस धर्म को प्रसारित करने का श्रेष दक्षिण भारत के बैष्णव गायक-कवि अलवारो को प्राप्त है। "जॉित पाँति पूछै नही कोई, हरि को भजै सो हरि का होई" जैसी भावना को जन्म इन्ही अलवार साधको से मिल्या ये स्वय जाति-बहिष्कृत थे और शुद्रो व जाति-बहिष्कृतो को भी उपदेश देते थे। इन अलवार कवियो के सुमधुर गान से प्रस्फुटित होने वाली इस विशुद्ध भिक्त-भावना ने कालान्तर में पिडतो और विचारको को भी प्रभावित किया। फलत हृदयगत भावनाओ से उद्भासित इस धर्म का भी एक शास्त्र बन गया। विभिन्न यम-नियम और •दार्शनिक सिद्धान्तो के आधार पर एक गहरा वितण्डावाद खडा हो गया जो भिक्त आन्दोलन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। राभानुज इस आन्दोलन के प्रमुख आचार्य थे।

क्रमश - यह आन्दोलन दक्षिण भारत में उत्तर भारत की ओर प्रसारित होने लगा। उत्तर भारत में इसके अग्रगण्य नेता थे रामानन्द, जिन्होने काशी को अपना क्षेत्र बनाया।

> "भक्ति द्राविड ऊपजी, लाये रामानन्द। प्रकट करी कबीर ने, सप्त दीप नौ खड।"

उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होतें हुए इस नवीन आन्दोलन के प्रभाव से क्ष्यस्थान भी अछ्ता न रह सका। राजस्थान में प्रत्येक प्रचिलत धर्म को राजाश्रय प्राप्त हुआ तथा विचार-स्वातत्र्य का पूर्ण अनुमोदन हुआ। फलत एकलिंग और भवानी के उपासक राणा-परिवार में भी महाराणा कुम्भ वैष्णव भिवत के रग में रग कर राधा-कुष्ण के प्रेम-गीत गा उठे तो दूसरी ओर "अकबर के गर्ब दलनहार और चितोड के जोद्धार" वीर श्रेष्ठ जयमल भी परम वैष्णव सुविख्यात हुए। चितौड की महाराणी झाली ने भी रामानन्द के शिष्य कवीर के गुरुभाई चर्मकार रैदास को अपना गुरु स्वीकार करने में गौरव का ही अनुभव किया। राजस्थान, इस युग में प्रवाहित होनेवाली इन तीनो हो विभिन्न धाराओं का सगमराज बना हुआ था। अस्तु, मीराँ की रचना पर भी तीनो ही विभिन्न धाराओं का प्रभाव का पाया जाना स्वाभाविक ही सिद्ध होता है। अत्युक्ति न होगी श्रेष्टि कहा जाय कि मीराँ अपने युग की प्रतिनिधि कवियत्री थी।

प्राप्त पदो मे तीनो धाराएँ इतनी स्पष्ट है कि इनको बड़ी सरलता से छाँटा जा सकता है। कृष्ण-भिक्त के कारण ही मीराँ की सर्वाधिक ख्याति हुई। अत वैष्णव-परम्परा से प्रभावित पदो पर ही सर्व-प्रथम विचार कर लेना उचित होगा।

वैष्णव-परम्परा से प्रभावित पदो को भी दो विभिन्न प्रभेदों में विभक्त किया जा सकता है। प्रथम समूह उन पदो का है जिनसे निर्वेद की भावना झलकती है। इनमें ससार के मुख और सम्बन्धों को मोह जिनत और नश्वर मान कर उनकी ओर से एक गहरी उदासीनता और परमात्मा के शरणागत होने पर ही पूर्ण शान्ति और आनन्द की प्राप्ति सम्भव होने की ही अभिन्यक्ति मिलती है। ये पदाभिन्यक्तियाँ अधिकाशतः उपदेशात्मक है। कुछ पदों पर विभिन्न पौराणिक गाथाओं का प्रभाव भी मिलता है। ऐसे पद राजस्थानी, ब्रज मिश्रित राजस्थानी, ब्रज, गुजराती और खडी ब्रोली में भी पाये जाते हैं। इन पदों में से अधिकाश की प्रामाणिकता सदिग्धं ही है। खड़ीबोली में प्राप्त पदों को भाषा के आधार पर निश्चत-

हपेण प्रक्षिप्त कहा जा सकता है। गुजराती मे प्राप्त अधिकाश पर्द भी भाव और भाषा के आधार पर प्रामाणिक नही प्रतीत होते हैं। राज्स्थानी और ब्रज मिश्रित राज्स्थानी मे प्राप्त अधिकाश पदो मे पूर्वापर सबध का और अर्थ-सगति का सर्वथा अभाव है। अस्तु, ऐसे अधिकाश पदो को तो प्राप्त रूप मे प्रामाणिक मान लेना सगत नही सिद्ध होता।

वैष्णव परम्परा से प्रभावित अन्य पदो पर पौराणिक गाथाओ का का विशेष प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। वियोगाभिव्यक्ति द्योतक पदो के बाद सर्वाधिक सख्या इन्ही पदो की हे। इनमे भी बहुसख्यके पद राधा-कृष्ण की प्रेम-लीला और बॉस्र्री-वर्णन के ही है। इसी वर्ग के पद सर्वाधिक विभिन्न प्रान्तीय बोलियो में भी प्राप्त है। राजस्थानी, ब्रज मिश्रित राजस्थानी, ब्रज, गुजराती, अवधी, भोजपुरी आदि बोलियाँ इन पदो की भाषा है। निर्वेदाभिव्यक्ति द्योतक पदो की तरह ही इन मे भी अधिकाश मे पूर्वापर सबध और अर्थ-सगित का अभाव है। अत बहुत सम्भव है कि इनमें से अधिकाश पद प्राम्मणिक न हो। 'मीर माघो', 'रैदास' आदि अन्य भक्त कवियो के पद भी मीरॉ के नाम पर चल पडे है। सर्वाधिक सख्या में 'चन्द्रसखी' के पद ही मीरॉ के पदो से मिल कर मीरॉ के ही नाम पर चल पड़े हे। राजस्थान के इस जन-प्रिय किव का साहित्य और वृतान्त दोनो ही गहरे अन्धकार में है। मीरॉ के पदो की तरह इनके सकलन का भी एकमात्र आधार लोक-गीत ही है। लोक-गीतो की यह परम्परा भी बड़े वेग से लुप्त हो रही है। अत समय रहते ही सकलन हो जाने की अत्यधिक आवश्यकता है। प्रस्तुत सग्रह को तय्यार करने के प्रसग मे ही 'चन्द्रसखी' के कुछ पदो को सकलित करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। ये लगभग सौ पद है। इन प्राप्त पदो से 'चन्द्रसखी' के व्यक्तित्व या जीवन-वृतान्त पर कोई प्रकाश नही पडता। ऐसी भी एक मान्यता है कि सम्भवतं मीराँ ने ही इस उपनाम से परन्त्र ऐसी मान्यता का कोई आधार नही। 'चन्द्रसखी' भक्त कौन थे और कब हुए थे यह जानने का कोई भी सूत्र अद्याविध उपलब्ध नही। इनकी प्रामाणिक रचनाओ को भी छाँट लेने का भी कोई आधार नहीं। जो भी हो, प्राप्त पदों के आधार पर उतेना तो निश्चित-रुपेण ही कहा जा सकता है कि 'चन्द्रसखी' और मीरॉ के कुछ पदो में भाव और भाषा का गहरा साम्य है। इतना ही नहीं, कुछ पद तो एक दूसरे के गेय-रुपान्तर ही प्रतीत होते हैं, तो अन्य कुछ पदों में शब्दावली भी हुबहू एक ही है। उपर्युक्त परिस्थिति में यह कहना सम्भव नहीं कि कौन पद मौलिक रूपेण किसका है। इतने पर भी, 'चन्द्रसम्बी' के पदों में प्राप्त ''चन्द्रसम्बी भज बालकृष्ण छिबि'' जैसी टेक के आधार पर यह कहा जा सकता है कि 'चन्द्रसम्बी' की भिवत वात्सल्य-भाव की ही थी। मीरों अपनी मामूधुर्य-भाव की भिवत के लिये ही प्रसिद्ध हुई। सम्भवत इस आधार पर कुछ पदों को छाँट लेने का प्रयास सफल हो सके।

. तथाकथित मीरॉ के कुछ पदो से सतमत का प्रभाव विशेष रूपेण स्पष्ट हो जाता है। मतभेद, सघर्ष विभोग, आनन्द, समर्पण आदि सभी विभिन्न भावाभिव्यक्ति द्योतक पदो से भी सतमत का प्रभाव लक्षित होता है। 'दासी' और 'जन' प्रयोग युक्त पदो मे भी कुछ थोडे से पद सतमत से प्रभावित मिल जाते हैं। कुछ पदों में मीराँ अपने गुरु का नाम रैदास बताती है। मुँशी देवीप्रसाद के आधार पर मीराँ को भोजराज की विधवा मान लेने पर मीराँ और रैदास दोनो के जीवन-काल में लगभग सौ वर्ष का अन्तर पड जाता है। अत रैदास का मीरॉ का गुरु होना सर्वथा ही असम्भव हो, जाता है परन्तु मुशी देवीप्रसाद का कथन भी सर्वथा प्रामा-णिक नही सिद्ध होता। असम्भव नही कि मीरॉ राव दूदा जी की पुत्री और राणा कुम्भ की ही राणी हो। जनश्रुतियाँ और पदाभिव्यक्तियाँ इसका समर्थन करती है तथा इतिहास सुनिश्चित न होते हुए भी विरोधा-त्मक नही। सर्व-मान्य है कि मीरॉ का विरोध कृष्ण-पूजा के हेत् नही अपितु कुलमर्यादा के विरुद्ध पडने वाले साधु-समागम के कारण हुआ। अस्तु, अद्याविध इन रचनाओ को निश्चित रूपेण प्रामाणिक या प्रक्षिप्त कहना युक्तियुक्त न होगा। फिर भी, प्रामाणिक पदो के छाँट लेने के लिये ही भाव-भाषा के आधार पर इनका विश्लेषण आवश्यक हो जाता है। राजस्थानी, ब्रज मिश्रित राजस्थानी, और ब्रज तीनो ही भाषा श्रो मे सतमत से प्रभावित पद प्राप्त होते हैं। संतमत मे प्रभावित शुद्ध ब्रजभाषा मे प्राप्त इन कुछ पदों की प्रामाणिकता विशेष सदिग्ध ही प्रतीत होती है। ऐसे अधिकाश पदो में अर्थ-संगति और पूर्वापर सबध का अभाव है, फलत. ज्ञपर्युक्त सदेह को एक और समर्थन मिलता है।

्रेवेष्णव और सतमत से प्रभावित इस र्पूणापरिवार में एकलिंग और भवानी की पूजा का महत्व सदा ही अक्षुण्ण रहा। एकलिंग के पुजारी नाथ-पंथानुयायी जोगी ही हुआ करते थे। राज-परिवार पर नाथ-पथ के इस गहरे प्रभाव के रहते हुए भी जनता इससे विमुख हो चली थी। जनता में नाथ-पथ और उसके योगियों के प्रति आदर-सम्मान नहीं रह गया था।

बहुत सम्भव है कि राजपरिवार से सम्बन्धित होने के कारण मीरॉ भी कुछ विशिष्ट योगियो के सम्पर्क में आयी हो और इनसे प्रभावित भी हुई हो। अत नाथ-परम्परा से प्रभावित पदो की रचना अयुक्त नहीं कही जा सकती।

ऐसे पदो में सर्वाधिक पदो की अभिज्यक्ति वियोगात्मक है। इतना ही नहीं, इन्हीं पदो में प्राप्त अभिज्यक्तियों के आधार पर किसी ज्यक्तिगत दाम्पत्य सम्बन्ध को ज्यक्त करनेवाला अन्त श्रोत विशेष रूपेण प्रस्फुटित हो जाता है। किसी जाते हुए 'जोगी' को रोक रखने का निष्फल प्रयास, 'जोगी' के वियोग की वेदना और उसके विश्वासघात के प्रति गहरे उगलम्भ के साथ ही साथ एक गहरे समर्पण की अभिज्यक्ति ही इन पदो की विशेषता है। इन पदाभिज्यक्तियों के आधार पर यह भी सुस्पष्ट हो जाता है कि मीरा अपने नाथ परम्परानुसार सुसज्जित 'जोगी' आराध्य के अनुकूल स्वय भी "भगवाँ भेष" धारण कर "जोगण" बन्नने को "आकुल ज्याकुल" हो उठी है। "

इनमे अधिकाश पद राजस्थानी में ही प्राप्त है, जैसा कि स्थिति विशेष में स्वाभाविक भी प्रतीत होता है। कुछ पद ब्रज मिश्रित राजस्थानी में और कुछ पद ब्रज व गुजराती भाषा में भी प्राप्त है। नाथ-प्रभाव द्योतक ये थोडे से पद, विशेषत इनमें प्राप्त वियोगाभिव्यक्ति विशेष विचारणीय है।

विभिन्न भाव और भाषा में प्राप्त लगभग सभी पदो की टेक हैं "मीराँ के प्रभु गिरधर नागर"। 'दासी' और 'जन' प्रयोग-युक्त पदो में यह परम्परा खण्डित हो गई हैं परन्तु इनकी प्रामाणिकता ही सर्वथा सिदग्ध हैं। गुजराती भाषा में प्राप्त अधिकाश पदो में यह टेक "मीराँ के प्रभु गिरिधर ना गुण" में परिवर्तित हो गई हैं। इस परिवर्तन के लिये गेय-परम्परा ही उत्तरदायी प्रतीत होती है। कुछ पदो में "मीराँ के प्रभु गहिर गम्भीरा", "यू कहैं मीराँ बाई", "मीराँ व्याकुल विरहणी" आदि भी टेक रूप में व्यवहृत हुए हैं। अन्य कुछ पदो में मीराँ ने अपने अशराध्य को "जोगी" "गुसाई" अादि सम्बोधनो से भी पुन-पुन सम्बोधित किया है। "जिन भेषाँ महाँरो साबि रीझै, सोई भेख धारणाँ।" के

अनुकूल मीरॉ स्वय भी कभी "मोतियन माँग भरॉ" के लिये अत्युत्मुक हो उठती है तो कभी "कर जटाधारी वेश" "जोगण" बनने को "आकुल व्याकुल" हो जाती ह। इतने पर भी कभी-कभी इस योग-साधना पर झुझला जाती है "भाग लिखियो सो ही पायो।"

अपनी मावुर्य भाव की भिनत के कारण ही मीरा स्याति की प्राप्त हुई।' नाभादास जी लिखते हैं, ''सदिरस गोपिन प्रेम प्रगट कलिजुगहि दिखायो।' पित-भाव से ही मीरॉ ने अपने आराध्य की पूजा की। अत पदों मे प्राप्त वियोग ओर श्रुङ्गार, खीज आर समर्पण की अभिन्यक्ति तो सहज ही प्रतीत होती है परन्तु कुछ पदो से प्राप्त बाल-वर्णन उतना ही असगत भी प्रतीत होता है। मूर आदि अन्य व्रजभाषा के कवियो में भी सयोग ओर विन्नलम्भ शृद्धार के अति उत्कट वर्णन के साथ ही साथ वात्सल्य ओर बाल-वर्णन की अभिव्यक्ति भी मिलती है। ब्रजभाषा के उन भक्त-कवियों ने आराध्य कृष्ण की विभिन्न लीलाओ का वर्णन किया; वे कवि थे परन्तु मीरॉ तो स्वय ही गोपिका बनी हुई थी। एक किय की तरह उन्होने अपने इष्टदेव की लीलाओं का वर्णन नही किया अपित् आराध्य में तन्मय हो जाने अनजाने ही कुछ गा उठी, भावातिरेक मे बेसुध हृदय के छद-अलकार विहीन वे निरुछल चित्र ही हिन्दी-साहित्य की अपूर्व निधि बन गये। अस्तु, मीराँ के पदो में वात्सल्य-युक्त वर्णन कुछ अटपटा ही लगता है। मुग्धा नारी द्वारा अपने ही प्रियतम के बालरूप का वर्णन युक्तिसगत नही प्रतीत होता।

कुछ पदो में पूर्वापर सबध और अर्थ-सगित का सर्वथा अभाव है। अन्य कुछ पदो में पुनहिक्त और अस्पष्टता दोप भी है। गैय-परम्परा से प्राप्त पदो से ऐसा होना अस्वाभाविक या आश्चर्यजनक भी नही। ऐसे पदो को भी प्रचलित रूप में तो प्रामाणिक नहीं ही माना जा सकता है।

कुछ पद विशेष जन-प्रिय होकर विभिन्न क्षेत्रों में गाये जाने लगे। अतः क्षेत्र विशेष की भाषा का प्रभाव उन पर पड़ा और फलत उनकी भाषा में भी परिवर्तन आ गया। बहुत सम्भव है कि इसी तरह मीरों के कुछ पदों की भाषा में क्रमश इतना अधिक परिवर्तन हो गया हो कि उसके मौलिक रूप का निर्णय करें लेना दुरूह ही नहीं वरन् असम्भव भी है। स्थिति विशेष में भाषा के इस परिवर्तन के साथू ही साथ भाव परिवर्तन हो जाना भी सहज प्रतीत होता है। यह मान लेना कि पद विशेष की अभि-

व्यक्ति मौलिक रूपेण मीराँ की ही है, मात्र भाषा ही गेय-परम्परा के कारण परिवर्तित हो गई है, प्रियकर हो सकता है और हमारी हृदयगत भावनाओं के निकटतर भी पड सकता है परन्तु खोज कार्य में सहायक कदोंपि नहीं हो सकता है। यह भी माना जा सकता है कि उनमें काव्य-सत्य है। तथापि इस काव्य-सत्य के साथ ही साथ उनमें से वस्तुत सत्य को भी खोज निकालने का प्रयास आकाश-कुसुम को पाने का ही प्रयास मात्र होगा। प्राप्त रूप में ऐसे पदो की प्रामाणिकता सदिग्ध ही सिद्ध होती है। ^

प्रस्तुत सग्रह में भाव और भाषा के आधार पर ही पूछों का वर्गी-करण किया गया है। मीरॉ का जीवन कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में व्यतीत हुआ। अत उन विभिन्न क्षेत्रों की भाषा का प्रभाव उनकी रचना में पाया जाना स्वाभाविक ही है। साधु-समागम के प्रभाव के कारण भी अन्य भाषाओं के कुछ शब्द-विशेष का प्रयोग भी सम्भव हो सकता है। परन्तु विभिन्न प्रान्तीय बोलियों में इक्के-दुक्के पदों की रचन्त्र असम्भव ही प्रतीत होती है। अत ऐसे पदों को प्रक्षिप्त कहना ही युक्तियुक्त होगा।

राजस्थान में ही मीराँ ने जन्म लिया और राजस्थान में ही उनका अधिकाश जीवन व्यतीत हुआ अत अधिकाश पदो का शुद्ध राजस्थानी भाषा में पाया जाना ही युक्ति-सगत है। फिर भी पुरानी राजस्थानी और आधुनिक राजस्थानी में गहरा भेद है। अत राजस्थानी में प्राप्त पदो की भाषा की शुद्धता पुरानी राजस्थानी के माप पर ही निर्धारित की जा सकती है। ऐसा एक प्रयास में कर भी रही हूँ और आशा रखती हूँ कि शीघ्र ही हिन्दी-साहित्य की यह छोटी सी सेवा भी कर सकूँगी। इसके बाद वे पद आते हैं जो मिश्रित भाषाओं के अन्तर्गत रक्खें गए

है। इनमें से कुछ की भाषा प्रधानत राजस्थानी होते हुए भी क्रजभाषा से प्रभावित है। तो अन्य कुछ की भाषा प्रधानत क्रजभाषा होते हुए राजस्थानी से प्रभावित है। साधु-समागम के कारण भी भाषा का यह सम्मिश्रण सम्भव हो सकता है। अद्याविध मीरॉ का बृज-क्षेत्र में गमन और निवास भी मान्य है।

तथाकथित मीरॉ के पदो की एक बड़ी सख्या ब्रजभाषा में भी प्राप्त है। इनमें से कुछ की भाषा विशुद्ध साहित्यिक ब्रजभाषा है। ऐसे कुछ पद साहित्यिक सौन्दर्य का सृजन करने में सूरदास के पदो्से भी होड लेते हैं अद्याविध प्राप्त सामग्री के आधार पर मीरॉकी वृन्दावन-यात्रा और निवास बहुमान्य होते हुए भी सुनिश्चित इतिहास नहीं अपितु एक अत्यन्त विषाद- ग्रस्त विषय है। 'इन पदो की साहित्यिकता भी इनकी प्रामाणिकता के विरुद्ध ही गवाही देती हैं। मीराँ को शास्त्रीय अध्ययन का मुअवसर प्राप्त हुआ होँ, ऐसा भी कोई निश्चित इगित प्राप्त सामग्री में नहीं मिलता। प्राप्त पद किव की रचना न होकर एक स्वन सिद्ध भक्त के भावातिरेक के सत्यतम चित्र है। अत. शुद्ध साहित्यिक ब्रजभाषा में प्राप्त पदो की प्रामाणिकता विशेष सन्दिग्ध हो जानी है।

गुजराती में भी मीराँ के नाम पर प्रचित्त पद पर्याप्त सम्या में प्राप्त होते न्हें। अपने जीवन के अन्तिम काल में मीराँ का द्वारिका-गमन और निवास इतिहास सिद्ध हैं। अद्याविध मान्य इतिहास, प्राप्त जनश्रुतियों और पदाभिव्यक्तियों से भी उपर्युक्त कथन का समर्थन होता है।

प्अत्युक्ति न होगी यदि कहा जाय कि प्राप्त सम्पूर्ण सामग्री में यही एक ऐसा पहलू है जो सर्व-सम्मित से सुनिश्चित है। क्रमश विकसित होते हुए जीवन के अन्तिम समय की भावाभिव्यक्ति में इतने निम्न स्तर के घरेलू जीवन व अन्य बहुत ही हल्की भावनाओं का चित्रण बहुत सहज नही प्रतीत होता। चितौड़ के सम्पूर्ण राज-वैभव व तद्जनित सुख-सुविधा को "तिज बटुक की नाई" अपने आराध्य के शरण में द्वारिका आ जाने पर मीरॉ जैसी भक्तिमती नारी की रचना में विराग और नैराश्य की भावनाओं का मिलना ही अधिक सहज है। अस्तु, गुजराती में पद रचना असम्भव या असगत नहीं प्रतीत होती तथापि अभिव्यक्ति के आधार पर प्राप्त पदो की प्रामाणिकता में सदेह ही उत्पन्न होता है।

कुछ गुजराती मे प्राप्त पदो मे "मीराँ के प्रभु गिरिधर नागर" "मीराँ के प्रभु गिरिधर ना गुण" में भी परिवर्तित हो गया है—बहुत सम्भव है कि गेय परम्परा ही इसका कारण हो, अस्तु, ऐसे पदो की प्रामाणिकता और भी सदिग्ध है।

भोजपुरी, अवधी, बिहारी आदि विभिन्न बोलियों में भी कुछ पद प्राप्त होते हैं। राजस्थान, ब्रज, और द्वारिका से बाहर भी कभी मीरॉ ने प्रयाण किया हो ऐसा आभास कहीं कोई नहीं मिलता। साधु-समागम के कारण पढे प्रभाव के कारण भी ऐसे इक्के-दुक्के पदों की रचना सम्भव नहीं। अत इन पूदों को निश्चित रुपेण प्रक्षिप्त कहा जा सकता है।

खडी बोली मे प्राप्त कुछ पद भी भाषा की आधुनिकता के आधार पर निश्चित रुपेण प्रक्षिप्त ही कहे जा सकते हैं। प्रस्तुत सग्रह में बहुत से पदो पर एक ऐसा † चिह्न लगा दिवा गया है। भाषा और भाव के आधार पर प्रक्षिंप्त प्रतीत होनेवाले पदो पर ही यह चिह्न लगाया गया है। जैसा कि ऊपर कहा गया है बहुत सम्भव कि शेष पदो में से भी अधिकाश प्रक्षिप्त ही हो परन्तु उनको प्रक्षिप्त या प्रामाणिक कहने का कोई सुनिद्धिचत सूत्र अद्यावधि उपलब्ध नही। बहुत सम्भव है कि प्राप्त सामग्री के गहरे अध्ययन के बाद शेष पदो पर भी निश्चय पूर्वक विचार किया जा सके। किसी ऐसे ही प्रामाणिक सग्रह के आधार पर ही मीराँ की जीवन-वृत्त को सुनिश्चित इतिहास का रूप दिया जा सकता है।

इस सग्रह में लिखित व मौिखक परम्परा से प्राप्त मीरों के नाम पर प्रचिलत सभी पदो को एकत्रित करने का प्रयास किया गया है, फिर भी बहुत सम्भव है कि और भी कुछ ऐसे पद प्राप्त हो सके जो इस सग्रह में नही आ सके है। विभिन्न प्राप्त सग्रह, जिनकी सूची 'मीराँ, एक अध्ययन' में दे दी गयी है, इन पदो के सग्रह का मूल आधार रही है। अत उन सभी विद्वानों की कृतज्ञ हूँ। श्री सूर्यनारायण जी चतुर्वेदी (जयपुर) द्वारा २०० पद ऐसे प्राप्त हुए जिनके बिना यह सग्रह निश्चित ही अधूरा रह जाता, अत में उनकी विशेष कृतज्ञ हूँ। इन पदो में अधिकाश राजस्थानी भाषा में है। इनमें अधिकाश की अभिव्यक्ति मतभेद, सघर्ष और वियोग-द्योतक है। इन पदाभिव्यक्तियों से विभिन्न धार्मिक मतो का विशेषत सतमत का ही प्रभाव स्पष्ट हो जाता है। कुछ पदो के विषय में अपने विचार (जो पद विशेष के नीचे दिये गये है) देकर इन्होने मेरे कार्य में अधिक स्सगमता ला दी। उनके इस कष्ट के लिये में बिशेष आभारी हूँ।

भाई श्री नर्मदेश्वर जी चतुर्वेदी और उनके अग्रज हिन्दी के सुविख्यात विद्वान् श्री परशुराम जी चतुर्वेदी द्वारा सामग्री एकत्रित करने मे पर्याप्त सहायता मिली। अपनी राजस्थान की यात्रा-काल मे किसी दादू पन्थी सत के हस्तिलिखित सग्रह से प्राप्त ६२ पद आपने मुझ को दिये जिनमे लगभग ५० मेरे सग्रह में थे और शेष पद नवीन थे। इनमें से अधिकाश नाथ-परम्परा प्रभाव द्योतक है। 'दासी' और 'जन' प्रयोग युक्त पद भी इस सग्रह का एक बडा भाग है। शेष पदो पर सतमत् का ही विशेष प्रभाव है। इनमें अधिकाश की अभिव्यक्ति वियोगात्मक और भाषा राजस्थानी व ब्रज मिश्रित राजस्थानी है।

उपर्युक्त पदी के सिवाय कुछ पद लोक-गीत परम्परा से भी प्राप्त हुए। विशेष प्रयास के करने बाद कुल १४ पदों को एकत्रित करने में सफल हो सकी। ये पद भी 'मीरॉ', एक अध्ययन' में परिशिष्ट में दे दिये गये हैं। लोक-गीत परम्परा से प्राप्त प्राय पद सग्रह में वर्तमान किसी-न-किसी पद का गेय रूपान्तर मात्र ही सिद्ध हुए,।

बनारस हिन्दू. विश्वविद्यालय के हिन्दी-विभाग के अध्यक्ष हिन्दी के ध्रिविख्यात विद्वान् श्री हजारीप्रसाद जी द्विवेदी ने पदो के वर्गीकरण के बारे में जे महत्वपूर्ण सुझाव क्यिं उनके बिना इस सग्रह को इस रूप में प्रस्तुत करना सम्भव न होता। "मीरा बाई" के विद्वान् छेखक डा० श्रीकृष्ण लाल ने अपनी कार्य-व्यस्त दिनचर्या के बाद भी सग्रह में महत्वपूर्ण सुझाव देने और भूमिका लिखने का कष्ट स्वीकार किया। गुरुजनों के प्रति कृत- ज्ञता प्रकाश करना भी धृष्टता ही होगी, अत में इनको नमस्कार ही करती हैं।

अनुज तुल्य श्री अवधेश तिवारी के सहयोग और कार्य-निष्ठा के बिना प्रस्तुत सग्रह असम्भव ही था। इन पदो की पुन पुन. प्रतिलिपि करना सुगम या रुचिकर कार्य नहीं। उनकी अटूट लगन और कठिन परिश्रम के बिना यह सग्रह कदाचित तय्यार नहीं हो सकता था। अपने छोटे देवर श्री जानकी प्रसाद झुनझुनवाला, श्री गोपालचन्द सराफ और पुत्र तुल्य श्री बाल-कृष्ण मालवीय के विशेष सहयोग की महत्ता भी सदा अक्षुण्ण रहेगी। भाई श्री नरेन्द्र श्रीवास्तव और भाई श्री सुधाकर पाण्डेय ने प्रूफ देखने का भार उठा कर मेरे कार्य को विशेष सुगम बना दिया। मानव-जीवन में स्निग्ध भावनाओं का एक अपना विशिष्ठ स्थान है। अतः उपर्युक्त सभी स्वजनों के स्नेहमय सहयोग के लिये कृतज्ञता प्रकाशन या धन्यवाद दोनों ही असम्भव है।

प्रस्तुत सम्रह मे जो अपूर्णता और गलतियाँ रह गई हो, उन पर प्रकाश डाल कर गुरुजन मेरा प्रोत्साहन और पथ-प्रदर्शन करेंगे, ऐसी ही आशा करती हूँ।

विशेष प्रयास के बावजूद भी प्रूफ आदि की जो गलतियाँ छूट गयी हो, उनके लिये में क्षमाप्रार्थिनी हुँ।

| विषय-सूची                              | <b></b>    |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------|------------|--|--|--|--|--|
| <sup>ावपय</sup><br>जीव्र <b>न खण्ड</b> | पृ० स०     |  |  |  |  |  |
|                                        |            |  |  |  |  |  |
| मतभेद                                  |            |  |  |  |  |  |
| राजस्थानी मे प्राप्त पद                | 8          |  |  |  |  |  |
| मिश्रित भाषाओं में प्राप्त पद          | २४         |  |  |  |  |  |
| <b>ब्रजभाषा मे प्राप्त पद</b>          | २७         |  |  |  |  |  |
| वियोगाभिन्यक्ति                        |            |  |  |  |  |  |
| राजस्थानी मे प्राप्त पद                | ₹ १        |  |  |  |  |  |
| मिश्रित भाषाओमे प्राप्त पद             | ሂട         |  |  |  |  |  |
| ब्रजभाषा मे प्राप्त पद                 | ७४         |  |  |  |  |  |
| गुजराती मे प्राप्त पद                  | <b>५</b> ६ |  |  |  |  |  |
| विभिन्न बोलियो मे प्राप्त पद           | 03         |  |  |  |  |  |
| संघर्षाभिव्यक्ति                       |            |  |  |  |  |  |
| राजस्थानी मे प्राप्त पद                | ६२         |  |  |  |  |  |
| मिश्रित भाषाओं में प्राप्त पद          | १२३        |  |  |  |  |  |
| <b>ब्रजभाषा</b> मे प्राप्त पद          | १३०        |  |  |  |  |  |
| खडी बोली मे प्राप्त पद                 | १३१        |  |  |  |  |  |
| गुजराती मे प्राप्त पद                  | १३१        |  |  |  |  |  |
| मिलन और बधाई                           |            |  |  |  |  |  |
| राजस्थानी मे प्राप्त पद                | १३५        |  |  |  |  |  |
| मिश्रित भाषाओं में प्राप्त पद          | १३६        |  |  |  |  |  |
| ब्रजभाषा मे प्राप्त पद                 | १४१        |  |  |  |  |  |
| गुजराती में प्राप्त पद                 | १४८        |  |  |  |  |  |
| ्<br>समर्पण द्योतक पद                  |            |  |  |  |  |  |
| राजस्थानी मे प्राप्त पद .              | १५१        |  |  |  |  |  |
| मिश्रित भाषाओं में प्राप्त पद          | १५४        |  |  |  |  |  |

## , [ २ ]

| ब्रजभाषा मे प्राप्त पद              |          |        | •          |         | •   | १५५        |  |
|-------------------------------------|----------|--------|------------|---------|-----|------------|--|
| विभिन्न बोलियो मे प्राप्त पद        |          | **     |            |         |     | ३५६        |  |
| गुजराती मे प्राप्त पद .             |          | ••     | •          |         | •   | १६०        |  |
| ''दासी'' और ''ज़न'',प्रयोग युक्त पद |          |        |            |         |     |            |  |
| राजस्थानी मे प्राप्त पद .           | •        |        |            |         |     | १६५        |  |
| मिश्रित भाषाओं मे प्राप्त पद        | •        |        | •          |         |     | १७८        |  |
| ब्रजभाषा मैं प्राप्त पद             |          |        |            |         |     | १८३        |  |
| गुजराती मे प्राप्त पद .             |          |        |            |         |     | 339        |  |
| विभिन्न बोलियो मे प्राप्त पद        | •••      |        |            |         |     | २०२        |  |
| -                                   |          |        |            |         |     |            |  |
| ्र उपासना खण्ड                      |          |        |            |         |     |            |  |
| वैष्णव-प्रभाव ॄह                    | ग्रोतक प | ाद ——ि | नेर्वेदाभि | व्यक्ति | -   |            |  |
| राजस्यानी मे प्राप्त पद             |          |        |            |         | ••• | २०५        |  |
| मिश्रित भाषाओं मे प्राप्त पद        |          |        | •          |         |     | २११        |  |
| व्रजभाषा मे प्राप्त पद              |          |        |            |         |     | २१७        |  |
| गुजराती मे प्राप्त पद               |          | •      |            |         |     | <b>२२२</b> |  |
| खडी बोली मे प्राप्त पद              |          | •      |            |         |     | २२६        |  |
| विभिन्न वोलियो मे प्राप्त पद        |          | ••     |            |         |     | २२=        |  |
| मौरा                                | णेक ग    | ाथाऍ   |            |         |     |            |  |
| राजस्थानी मे प्राप्त पद             | •        |        |            |         |     | २२६        |  |
| मिश्रित भाषाओं में प्राप्त पद       |          |        |            |         |     | २३४        |  |
| विभिन्न भाषाओं में प्राप्त पद       |          |        | •          | •       |     | २४०        |  |
| विभिन्न बोलियो में प्राप्त पद       | •        | **     |            | ••      |     | २५७        |  |
| गुजराती मे प्राप्त पद .             |          |        |            | •       |     | २६०        |  |
|                                     | राधा     | वर्णन  |            |         |     |            |  |
| राजस्थानी मे प्राप्त पद .           |          |        |            |         |     | २७५        |  |
| मिश्रित भाषाओं में प्राप्त पद       | •        |        |            |         | ••  | २७७        |  |
| THE THE TERRET OF PRINCIPLES        | •        | •      | ••         | ••      | , , | 100        |  |

# [ \$ ]

| त्रजभाषा मे प्राप्त पद .       | २७१              |
|--------------------------------|------------------|
| गुजराती मे प्राप्त पद          | <del>~</del> २८३ |
| बॉसुरी वर्णन                   |                  |
| <b>ब्रजभाषा में</b> प्राप्त पद | २८४              |
| गुजराती मे प्राप्त पद          | २६ु१             |
| नाथ-प्रभाव द्योतक पद           |                  |
| राजस्थानी मे प्राप्त पद        | રંદપ             |
| मिश्रित भाषाओं में प्राप्त पद  | ३०१              |
| ब्रजभाषा मे प्राप्त पद         | ३°० ३            |
| गुजराती मे प्राप्त पद          | ३०४              |
| संतमत-प्रभाव द्योतक पद         |                  |
| राजस्थानी मे प्राप्त पद        | ३०७              |
| मिश्रित भाषाओं में प्राप्त पद  | ३१४              |
| ब्रजभाषा में प्राप्त पद        | ३१८              |

## मतभेद

### राजस्थानी मे प्राप्त पद

| राजस्थाना म प्राप्त पद                           |      |       |          |
|--------------------------------------------------|------|-------|----------|
|                                                  |      | पद स० | गृग्ठ स० |
| ्र तू मत बरजे माई री, साधाँ दरसन जाती            |      | 8     | 3        |
| २ माई म्हूॉने सुपणे मे परण गया जगदीस             |      | २     | ş        |
| (१) माँई, म्हाँने सुपणा मे परणी गोपाल            | ,    |       | ४        |
| (२) माई, म्हाँने सुपणे मे परणी गोपाल .           | ••   |       | ,,       |
| (३) माई, मैं तो सपना में परणी गोपाल              |      | •••   | "        |
| * (४) माई, हूँ सुपणे मे परणी गोपाल .             | •    |       | ષ        |
| ३ कूडो वर कुण परणीजे माय, परण्रैतो मर मर जाय     |      | ą     | ,,       |
| ४ म्हॉने गुरू गोविन्द री आर्ण, गोरेल ना पूजॉ     |      | ४     | "        |
| (१) साधो रो सग निवारो राई,                       |      |       | Ę        |
| ५. मीरॉ तो जन्मी मेरता सजनी म्हाँरी हे           |      | ų     | ৩        |
| ६ दे माई म्हॉको गिरधर लाल                        |      | Ę     | ९        |
| ७ मीराँ ए ज्ञान घरम की गाँठडी, हीरा रतन जडाओ     | जी   | હ     | ,,       |
| ८ कोई कछु कहो रे रग लाग्यो, रग लाग्यो, भ्रम भ    | ग्यो | 6     | १०       |
| ९ थाँने बरज बरज में हारी, भाभी मानो बात हमारी    |      | ९     | "        |
| १० म्हॉरी बात जगत स्ंछानी, साधाँ स्ंनही छानी री  |      | १०    | ११       |
| ११ भाभी मीरॉ कुल ने लगायी गाल .                  |      | ११    | १२       |
| १२. भाभी मीरॉ हो साघाँ को सग निवारि              |      | १२    | 11       |
| १३ माया थे क्यूँरे तजी भक्तभी मीरॉ .             |      | १३    | १४       |
| १४ सुणजो जी थे भाभी मीरॉ                         |      | १४    | १५       |
| १५ अकोलो लाग्यो जी रग गिरधर को आन .              |      | १५    | "        |
| १६. अब मीरॉ मान लीजो म्हॉरी                      |      | १६    | १६       |
| १७. नाहि भावै थारो देसडलो रग रूडो .              |      | • १७  | १७       |
| (१) नाहिं भावै थारो देसडलो जी रूड़ो रूड़ो        |      | ٠     | 11       |
| (२) राणा जी, थाँरो देसडलो रंग रूडो               | •••  | **    | 11       |
| (३) राणा जी, थाँरो देसड़लो छै रग रूड़ो           |      | •     | १८       |
| (४) देसडलें हिंडो रूडो, राणा जी थॉरो देसडलें     | ٠,   |       | 11       |
| १८ राणो जी मेवाडो म्हाँरे दाय न आवे              |      | १८    | 11       |
| १९. अब निंह मानुँ राणा थाँरी, मै बर पायो गिरधारी |      | १९    | १९       |
|                                                  |      |       |          |

|        | (१) अब नाहि माना लाँ म्हे थारी                   |           | २०           |
|--------|--------------------------------------------------|-----------|--------------|
|        | (२) अब तो नही म्हे थॉरी म्हॉने                   |           | <b>,</b> ,   |
| २०     | अरे राणा पहली क्यो न बरजी                        | २०        | २१           |
| २१     |                                                  | २१        | "            |
|        | (१) याही बदनामी मीठी ह्ये, राणा जी               | ` •       | ??<br>??     |
|        | (२) राणा जी, म्हॉने याही बदनामी मीठी             |           |              |
|        | (३) राणा जी, मुझे यह बदनामी लगे मीठी             |           | "            |
|        | (४) राणा जी, म्हॉने या बदनामी लागे मीठी          |           |              |
|        | (५) राणा जी म्हॉने या बदनामी लागे मीठी           |           | "<br>२३      |
| २२     | •••••                                            | २२        |              |
|        | त भाषाओं मे प्राप्त पद                           |           | "            |
|        |                                                  |           |              |
| १      | राणा जी अब न रहूँगी तोरी हटकी                    | २३        | २४           |
|        | (१) अब न रहूँगी अटकी, मन लाग्यो गिरधर से         |           | "            |
|        | (२) अब ना रहूँगी स्याम अटकी                      |           | २५           |
|        | (३) अब न रहूँगी अटकी                             |           | "            |
|        | (४) मेरो मन लाग्यो हरि जूँ सूँ, अब न रहूँगी अटकी |           | २६           |
|        | (५) रूप देख अटकी, तेरो रूप देख अटकी              |           | "            |
|        | (६) माई <sup>।</sup> मै तो गोविन्द सो अटकी       |           | २७           |
| व्रजभ  | ाषा में प्राप्त ५द                               |           |              |
| १      | बरजी मै काहू की नाहि रहूँ .                      | २४        |              |
| ٠<br>٦ | बरजी नाही रहूँगी, म्हाँरो स्याम सुँदर भरतार      | રંપ       | "<br>マと      |
| 3      | काहू की में बरजी नाही रहूँ.                      | <b>२६</b> | "            |
| •      | (१) मेरो मन लाग्यो सखी सॉवलिया सो                | ```       | "            |
| ٧      | नैना लोभी रे बहुरि सके नहि आय                    | २७        | ?'s          |
|        | नयन लागे तब घूँघट कैसो                           | २८        | ₹0           |
| •      |                                                  | `         | •            |
|        | वियोगाभिव्यक्ति                                  |           |              |
| राजस   | थानी मे प्राप्त पद                               |           |              |
| १.     | छोड मत जाज्यो जी महाराज                          | २९        | 3 ?          |
|        | प्रभुजी थे कहाँ गया नेहडी लगाय                   | ३०        | "            |
| •      | (१) पिया ते कहाँ गयो नेहरा लगाय                  | ,         |              |
| ₹.     | हो जी हरि कित गये नेह लग्भय                      | ₹१        | 3, <b>२∙</b> |
| ٠,     | (१) कितह गये नेह लगाय                            | , ,       | 2,           |
|        | (4)                                              |           |              |

| र्<br>अजावो हरि निरमोहिडा, जाणी थॉरी प्रीत             | 37        | ३२  |
|--------------------------------------------------------|-----------|-----|
| ५. थॉने काँई काँई कह समझार्वूं, म्हाँरा बाल्हा गिरधारी | ३३        | 33  |
| ६. गिरधर, दुनियाँ दें छै बोल 🗀                         | ३४        | 12  |
| (१) गिरंधर, दुनियाँ दे छै बोल                          |           | 1,  |
| (२) गिरधर, दुनियाँ दे छै बोल •                         |           | ३४  |
| ७ अपने करम को छै दोस, कार्क् दीजै उधो                  | ३५        | "   |
| (१) अपणा करम ही का खोट, दोष कॉई दीजै री                | •         | ٠,  |
| (रू) सर्वी आपणाँ स्याम बोटा, दोष नही कुबज्या मे        |           | ३५  |
| (३) कछु दोष नही कुबज्या ने, बिरी अपना स्याम खोटा       | ••        | ,   |
| ८ निरमोहिंडा नेह न जोडे 🕏                              | ३६        | ३६  |
| ृ९ माई <sup>।</sup> मेरा पिया बिन अलूणो देस            | ३७        | "   |
| १०. नातो हरि नाँव को माई, मोसूँ तनक न बिसर्यो जाई      | <b>३८</b> | 31  |
| (१) नातो नाम को रे मोर्स्, तनक न तोडयो जाय .           |           | छ इ |
| ११ ते दरद नहि जान्यूँ, सुनि रै वैद अनारी               | ३९        | 36  |
| १२ रमैया बिन मोसूँ रह्यों न जाय                        | 60        | ,,  |
| १३ पिय बिन रह्यों न जाइ ៓                              | ४१        | ३९  |
| १४ रैपपइया प्यारे कब को बैर चितार्यो .                 | ४२        | ))  |
| १५ तुम देख्या बिन कल न पड़त है                         | ४३        | "   |
| (१) कृष्ण मेरे नजर के आगे ठाढो रहो रे                  |           | 1)  |
| १६ म्हाँरो मनडो लाग्यो हरि सूँ, में अरज करूँ अतर सूँ   | ४४        | ४०  |
| १७ म्हॉरो मन मोह्यो छै जी स्याम सुजाण                  | ४५        | 1,  |
| १८ बाई, म्हॉने रावल भेष                                | ४६        | 1)  |
| (१) बाई, थाराँ नैन रावल भेख .                          |           | 17  |
| (२) बाई, म्हाँरे नैन रावल भेख                          |           | ४१  |
| १९ डाल गयो रे गल मोहन फाँसी                            | ४७        | ,,  |
| (१) डारि गयो मन मोहन फॉसी .                            |           | 91  |
| २०. ओलूँडी लगाय गयो है बज को वासी, कब मिलि जासी हे     | ४८        | ४२  |
| २१. ओलू थारी आवे हो महाराज अविनासी                     | ४९        | ,,  |
| २२ परम सनेही राम की नित ओर्लू री आवै .                 | ५०        | ४२  |
| २३. साँवरियाँ, मोरे नैणा आगे रहिज्यो जी                | ५१        | ४३  |
| २४ साँवरियाँ, म्हाँरी प्रीतडली निभाज्यो                | ५२        | t,  |
| २५. घड़ी एक नहीं आवडे तुम दरसण बिन मोय                 | ५३        | 88  |
| २६. को विरहणि को दुख जाणै हो                           | ५४        | 11  |
| २७ रमैया बिन नीद न आवै                                 | ५५        | ४५  |
|                                                        |           |     |

| २८   | साजन, म्हाँरी सेंजडली कद आवै हो                    | ५६       | ४५          |  |
|------|----------------------------------------------------|----------|-------------|--|
| २९   | म्हॉरेघर आवो जी, राम रिसया                         | ५७       | ४६          |  |
| ३०   | भवन पति, तुम घरि आज्यो जी                          | ५८       | 11          |  |
| ३१   | बेग पधारो सॉवरा कठिन बनी है                        | ५९       | "           |  |
| ३२   | म्हाँरे घर होता जाज्यो राज्ञ .                     | ६०       | ४७          |  |
|      | (१) होता जाज्यो राज,महलॉ म्हॉरे होता जाज्यो राज्न  |          | ,,          |  |
| ३३   | साजन, बेगा घर आज्यो जी .                           | ६१       | <b>7</b> ,  |  |
| ३४   | आवो मनमोहना जी जोऊँ थारी बाट                       | <u> </u> | 8८          |  |
| ३५   | आवो मनमोहना जी मीठा थॉरा बोल                       | ६३       | •,,         |  |
| ३६   | कोई कहियो रे विनती जाइकै, म्हॉरा प्राण पिया नाथ नै | ६४       | r           |  |
| ३७   | पतिया ने कूण पतीजै, आणि खबरि हरि लीजै              | ६५       | 38          |  |
| ३८   | थे छो म्हॉरा गुण रा सागर                           | ६६       | "           |  |
| ३९   | मदरो सो बोल मोरा, मोरा स्याम बिन जिय दोरा          | ६७       | ५०          |  |
| ४०   | ऊघो, भली, निभाई रे                                 | ६५       | "           |  |
| ४१   | अहो कॉई जाणे गुवालियो, बेदरदी पीरू तो पराई         | ६९       | "           |  |
| ४२   | देख्या कोई नन्द के लाला, बताओ बसरी वाला            | ७०       | ५१          |  |
| ४३   | वेद वण आयजो, स्वामी म्हॉरा व्याकुल भयो है सरीर     | ७१       |             |  |
| ४४   | थॉरे रग रीझी रसिक गोपाल                            | ७२       | ५२          |  |
| ४५   | गिरिधर रूसणूँ जी कोन गुनाह .                       | ७३       | ,,          |  |
| ४६   | सहेल्या उद्धौ जी आया है                            | ७४       | ५३          |  |
| ४७   | निजर भर न्हालो नाथजी, हूँ तो थॉरे चरणा री दासी     | ७५       | "           |  |
| ४८   | राम मिलण रो घणो उमावो, नित उठ जोर्वूं बाटडियाँ     | ७६       | ५४          |  |
| ४९   | बसी वारो आयो म्हॉरो देस                            | ७७       | "           |  |
| ५०   | म्हॉरी सुध ज्यो जाणो ज्यो लीजो जी .                | ७८       | ५५          |  |
|      | (१) संजन, सुध ज्यूँ जानै त्यूँ लीजै हो             |          | ,,          |  |
|      | (२) साजन, सुधि ज्यो जाणो, त्यो लीज्यौ जी           |          | "           |  |
|      | (३) ज्यूँ जाणो ज्यूँ लीज्यो सजन,                   |          | ५६          |  |
|      | (४) थे महारी सुध ज्यूं जाणूं ज्यूं लीज्यौ          |          | ,,,         |  |
| ५१   | पिया जी म्हॉरे नेणा आगे रहज्यो जी                  | ७९       | ५७          |  |
| ५२   | कहो ने जोशी प्यारा, राम मिल्रण कद होसी             | 40       | ,,          |  |
| ५३   | इतर्नूं कॉई छै मिजाज म्हॉरे मदिर आवतॉ              | ८१       | "           |  |
| मिशि | नत भाषाओं मे प्राप्त पद                            |          | ¥           |  |
| 8    | थे तो पलक उघाडो दीनूानाथ,                          | ८२       | <b>.</b> ५= |  |
| -    | राम मिलण के काज सखी, मेरे आरति उर मे जागी रे       | ८३       | • ,,        |  |
| •    |                                                    | -        |             |  |

| ३. पिया मोहि दरसण दीजै हो                           | 68          | ५९    |
|-----------------------------------------------------|-------------|-------|
| ४नीदडली नहीं आवें सारी रात, किस बिध होई परभात       | ८५          | 11    |
| ५. सइयाँ तुम बिन नीद न आवै हो .                     | ረዩ          | ६०    |
| ६ थे म्हॉरे घर आवो जी प्रीतम प्यारा .               | ८७          | ,     |
| • (१) घर आवो जी प्रीतम प्यारा .                     |             | ,     |
| • (२) म्हॉरे घर आज्यो प्रीतम प्यारा                 |             | ६१    |
| $\cdot (3)$ म्हाँरे डेरे आज्यो जी महाराज            |             | 11    |
| ७ आई भूिलो हमकूँ प्रीतम प्यारे,                     | 55          | 11    |
| ·८ कभी म्हाँरे गली आव रे, जिया की तपन बुझाव रे      | 58          | દ્વર  |
| ९ घर आवो जी साजन मिठकीला                            | ९०          | ६३    |
| १० तुम आज्यो जी रामा, आवत आस्याँ सामा               | ९१          | **    |
| र्११. उंड जा रे कागा बन का                          | ६२          | 17    |
| १२ गोविन्द, कबहूँ मिल्रै पिया मोरा .                | ९३          | ६४    |
| १३ भीजें म्हाँरो दावण चीर, सावणियो लुम रहियो रे     | ९४          | ;;    |
| १४ म्हाँरे घर आओ, स्याम, गोठडी कराइये               | <b>લ્</b> પ | ,     |
| १५ साँइया, सुणजो अरज हर्मारी 🕰                      | ९६          | ६५    |
| १६. हरि, म्हाँरी सुण्जो अरज म्हाराज                 | ९७          | ,,    |
| १७ कैसी रितु आई, मेरो हियो लरजे है मा               | 96          | 73    |
| १८. ऐसी ऐसी चॉदनी में पिया घर नाई                   | ९९          | ६६    |
| १९ मोसी दुखियाँ कूँ, लोग सुखिया कहत है              | १००         | ,,    |
| २० रसभरिया महाराज मोकूँ, आप सुनाई बाँसुरी           | १०१         | ६७    |
| २१ प्यारी हट मॉड्यो माँझल रात                       | १०२         | 11    |
| २२ लाग रही औसेर कान्हा, तेरी लाग रही औसेर           | १०३         | ६८    |
| २३ माधो बिन बसती डजार मेरे भावे                     | १०४         | 3+    |
| १४ दासी, म्हॉरा मारुडा मारुँ जी से कहना             | १०५         | • • • |
| २५. तुम हयाँ ही रहो राम रिसयाँ .                    | १०६         | કુક   |
| २६ नेहा समद बिच नाव लगी है                          | १०७         | ••    |
| २७ माई, म्हाँने मोहन मित्र मिलाय                    | .१०८        | 11    |
| २८ में खड़ी निहारूँ बाट, चितवन चोट कलेजे बह गई      | 308         | ৩০    |
| २९ उधो, म्हाँरे मन की मन मे रही                     | ११०         | "     |
| ३० तुम आवो हो कृपानिधान बेग ही                      | १११         | "     |
| ११ होली पिया बिन मोहि न भावै, घर आँगण न सुहावै .    | ११२         | ७१    |
| १२ किण सग खेलूँ होली, पिया तिज गए है अकेली          | ११३         | 17    |
| १३ . इक अरज सुनो मोरी, मैं किन सग खेलूँ होरी        | ११४         | ७२    |
| ३४ होली पिया बिन मोहि लागे खारी, सुनो री सखी प्यारी | ११५         | 11    |
|                                                     |             |       |

## ब्रजभाषा में प्राप्त पद

| १  | मै तो चरण लगी गोपाल                            | ११६         | ७४   |
|----|------------------------------------------------|-------------|------|
| २  | आली री मोरे नैनन बान पडी                       | ११७         | ٠,,  |
| Ę  | माई, मेरे नैनन बान पड़ी री                     | ११८         | ,    |
| ४  | नैन परि गई ऐसी बानि .                          | ११९         | ७५   |
| ų  | नैणा री हो पड गई बाण                           | १२०         | ,,   |
| દ્ | जब कै तुम बिछुडे प्रभु जी, कबहूँ न पायो चैन    | १२१         | "    |
| ૭  | मैं जाण्यो निह प्रभु को मिलन कैसे होय री       | 277         | ७६   |
| 6  | सखी मोरी नीद नसानी हो                          | १२३         | હૈંહ |
| ९  | पलक न लागै मेरी स्याम बिन                      | १२४         | ,,   |
| १० | नीद नही आवे जी सारी रात                        | १२५         | •    |
| ११ | मैं विरहणी बैठी जागूँ, जगत सब सोवै री आली      | १२६         | ७८   |
| १२ | दरस बिन दूखण लागै नैण                          | १२७         | 11   |
| १३ | जोहने गोपाल फिर्लॅं, ऐसी आवत मन में            | १२८         | ,,   |
| १४ | हो गये श्याम दुइज के चन्दा .                   | १२९         | ७९   |
| १५ | कान्हा तेरी रे जोवत रह गई बाट                  | १३०         | "    |
| १६ | ॲिखया कृष्ण मिलन की प्यासी .                   | १३१         | ,,   |
| १७ | मन हमारा बॉध्यो माई, कॅवल नैन अपने गुन         | <b>?</b> ३२ | ८०   |
| १८ | बिरहनी बावरी सी भई                             | १३३         | "    |
| १९ | हरि तुम काय कूँ प्रीति लगाई                    | १३४         | ८१   |
| २० | पिया इतनी बिनती सुनो मोरी, कोई कहियो रे जाय    | १३५         | "    |
| २१ | देखो साइयॉ, हरि मन काठ कियो                    | १३६         | ,,   |
| २२ | पिया कूँ बता दे मेरे, तेरे गुण मानूँगी         | १३७         | 13   |
| २३ | पियाजी, थे तो कटारी मारी                       | १३८         | ८२   |
| २४ | सोवत ही पलको मे, में तो पलक लागी पलमे पिऊ आये  | १३९         | "    |
| २५ | स्याम को सदेशो आयो, पतियाँ लिखाय माय           | १४०         | "    |
| २६ | मेरे प्रीतम राम कूँ लिख भेजूँ री पाती          | १४१         | ८३   |
| २७ | मतवारो बादल आए रे, हरि को सदेशो कछु नही लाए रे | १४२         | "    |
| २८ | बादल देखि झरी हो श्याम, बादल देखि झरी          | १४३         | ,,   |
| २९ | सावण दे रह्यो जोरा रे, घर आवो हो स्याम मोरा रे | १४४         | 68   |
| ₹0 | बरसे बदरिया सावन की, सावन की मन भावन की        | १४५         | ,,   |
| ३१ | सुनी हो मै हरि आवन की आवाज                     | १४६         | "    |
| ३२ | कोई कहियो रे प्रभु आव <b>क की</b>              | १४७ .       | . 24 |
|    |                                                |             |      |

| गुजराती में प्राप्त पद                                     |       |             |
|------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| ं १. च्यारे आवसे घर कान रे, जोसिडा जोस जुवो ने             | 866   | ८६          |
| २ कागद कोण लई जाय रे                                       | १४९   | ,           |
| ३ कही जइ करूँ रे पोकार, कारी मनी धावे लागे थे              | १५०   | ,           |
| ४. शामले मल्या त बिसारी                                    | १५१   | <u>-</u> 50 |
| ५. ब्रजमॉ कयम स्वाशे ओधव ना वा'ला                          | १५२   | "           |
| र्६. आवजो म्हॉरे नेडे ओधव ना वा'ला,                        | १५३   | •,          |
| ७ कॉर्न <del>ी य</del> ावे देखन जाऊँ श्यामलो वेरागी भयो रे | १५४   | ,,          |
| ८ गोविन्दा ने देश ओधव मुने लेई,                            | १५५   | 66          |
| ९. आवो ने सलुणा म्हाँरा मीठडौँ मोहन                        | १५६   | "           |
| १०  मारा प्राण पातिलया वाहेला आवो रे                       | १५७   | "           |
| ११. नारे लाव्या ब्रजमॉ फरी ने, ओधव जी वॉलो                 | १५८   | ८९          |
| १२ हॉ रे माया शीद ने लगाड़ी, धुतारे वाले                   | १५९   | ,,          |
| १३ ब्रजमॉ केम रेवाशे, ओधवना वाला, ब्रजमॉ केम रेवाशे        | १६०   | ९०          |
| विभिन्न बोलियों में प्राप्त पद                             |       |             |
| पजाबी मे प्राप्त पद                                        |       |             |
| १ साँवरे दी भालन माये, सानू प्रेम दी कटारियाँ              | १६१   | ;;          |
| खडी बोली में प्राप्त पद                                    |       |             |
| १ आली सॉवरेकी दृष्टि मानो प्रेम की कटारी हैं               | १६२   | ९१          |
| २. जल्दी खबर लेना मेहरम मेरी                               | १६३   | "           |
| संघर्षाभि व्यक्ति                                          | • • • | ,,          |
| राजस्थानी में प्राप्त पद                                   |       |             |
| १. अब नींह बिसरूँ म्हॉर्रे हिरदै लिख्यो हरिनाम             | १६४   | ९२          |
| २. म्हाँरे हिरदे लिख्यो जी हरि नाम, अब नहिं बिसरूँ         | १६५   | ९३          |
| ३ म्हाँरे हिरदे लिखयो हरि नाव, अब मै ना बिसरूँ             | १६६   | ९४          |
| . ४. में तो सुमर्या छै मदनगोपाल                            | १६७   | ९५          |
| , (१) मैं तो सुमरया छै मदन गोपाल                           | •     | ९६          |
| ५. गढ से तो मीरॉ बाई उतरी, करवा लीना जी साथ                | १६८   | ९७          |
| ६ राणा जी महला से ऊतरी, ऊँटा कसियो भार                     | १६९   | ९८          |
| ७ काँई थारो ल्रागै छै गोपाल                                | १७०   | 71          |
| ८ ए मीरॉ थॉरो कॉई लागै गोपाल                               | १७१   | ९९          |
| ९ राणा जी महल पधारिया जी, कर केसरिया साज                   | १७२   | १००         |
| १० म्हॉने बोल्याँ मित मारो जी राणा यो लैंइ थॉरो देस        | १७३   | १०१         |

| ११     | गरुड चढ हरी आए मीरॉ के पास                         | १७४ | १०२ |
|--------|----------------------------------------------------|-----|-----|
| १२     | ओ ल्यो राणा जी देस थॉरो, बन मे कुटिया बनास्यॉ      | १७५ | १०३ |
| १३     | सुत्यो राणा जी निस भर नीद ओ                        | १७६ | १०४ |
| १४     | सुत्या राणा जी नीस भरी नीद,                        | १७७ | १०५ |
| १५     | राणा जी क्याॅंने राखो म्हाॅंस्ूँ बेर्              | १७८ | १०६ |
|        | , (१) राणा जी थे क्यॉने राखो मोर्सू बेर            |     | "   |
|        | . (२) राणा म्हॉसूँ क्याने जी राखो बेर              |     | १०७ |
| १६     | सिसोद्या राणो, प्यालो म्हॉने क्यूँ रे पठाूयो       | १७९ | १०८ |
| १७     | इण सरवरिया री पाल मीरॉ बाई सॉपडे                   | १८० | १०९ |
|        | • (१) उभी मीरॉ सरवरिया री पाल,                     |     | ११० |
|        | (२) उभी मीरॉ सरवरिया री पाल                        |     | १११ |
|        | (३) (तू तो) सॉवडली गोरी नार                        |     | ११२ |
| १८     | सिसोद्यो रूठ्यो तो म्हारो कॉई करलेसी               | १८१ | ११३ |
| १९     | राणो जी मेवाडो, म्हॉरो कॉई करसी                    | १८२ | ११४ |
| २०     | राणा जी मेवाडो, म्हॉरो कॉई करसी                    | १८३ | "   |
| २१     | रसियो राम रिझास्याँ हे माय                         | १८४ | ११५ |
| २२     | मेरे राणा जी मै गोविन्द गुण गाना                   | १८५ | 11  |
| २३     | राणा जी मै तो गोविन्द का गुण गास्याँ               | १८६ | ११६ |
| २४     | राणो म्हॉरो कॉई करलेसी राज,                        | १८७ | "   |
| २५     | म्हॉरो मनडो राजी राजा जी                           | १८८ | ११७ |
| २६     | गिरधर म्हॉरा साचॉ पित छै, मै गिरधर री दासी हे माय  | १८९ | "   |
| २७     | गिरधर म्हॉरे मन भाया मोरी माय                      | १९० | 11  |
| २८     | राणो जी हट मॉड्घो म्हॉसु, गिरधर प्रीतम प्यारा जी   | १९१ | ११८ |
| २९     | राणा जी म्हॉरे गिरधर प्रीतम प्यारो हो .            | १९२ | 11  |
| ३०     | निन्दा म्हॉरी भलाई करो नै सोने काट न लागै          | १९३ | "   |
| ₹१     | तुलसाँ की माला हिवडे लागी जी                       | १९४ | ११९ |
| ३२     | मेडतियारा कागद आया •                               | १६५ | "   |
| ३३     | हो जी हो सिसोद्या राजा मनडो वैरागी धन रो क्या करूँ | १९६ | १२० |
| ३४     | राणौ म्हॉने ऐसी कही महाराज .                       | १९७ | १२१ |
| ३५     | राणा जी हो जाति रो कारण म्हॉरे को नही              | १९८ | 11  |
| ३६.    | प्रभु जी अरज बन्दी री सुण हो                       | १९९ | १२२ |
| मिश्रि | ात भाषाओं मे प्राप्त पद                            |     |     |
| १      | म्हॉरे सिर पर सालिगराम, राष्णा जी म्हॉरे कॉई करसी  | २०० | १२३ |
| २      | राणाजी थे जहर दियो म्हे जाणी                       | २०१ | "   |
|        | •                                                  |     |     |

|       | (१) राणा जी जहर दियो हम जानी                                | •     | १२४      |
|-------|-------------------------------------------------------------|-------|----------|
|       | (२) राणा जी जहर दियो हम जानी                                |       | 11       |
|       | (३) जहर दियो म्हे जाणी .                                    |       | ,,       |
|       | <ul><li>(४) जहर दियो म्हे जानी, राणा जी म्हाँने .</li></ul> | •     | १२५      |
|       | (५) जहर दियो सो जाणी                                        |       | n        |
| ₹     | म्हॉरा नटनागर गोपाल लाल बिन                                 | २०२   | १२६      |
| ٧.    | राणो म्हाँरी कॉई करिहै, मीराँ छोड दई कुल लाज .              | २०३   | १२७      |
| ५.    | मेरो मन हरिसूँ जोर्यो,                                      | २०४   | **       |
| ₹.    | र्यो ती रग धत्ता लाग्यो ए माय                               | २०५   | १२८      |
|       | (१) किण विध कहूँ, कर्ण नही आवै                              |       | "        |
|       | (२) किण विध कहूँ, कहण नही आवै                               |       | 11       |
| ø     | गिरघर के मन भाई हो राणा जी .                                | २०६   | १२९      |
| व्रजभ | ाषा में प्राप्त पद                                          |       |          |
|       | माई री मे सॉवलिया जान्यो नाथ                                | २०७   | १३०      |
| -     | मीरॉ मगन भई हरि के गण गाय                                   | २०८   | • `      |
|       | बोली में प्राप्त पद                                         | ,     | .,       |
| •     |                                                             |       |          |
|       | तेरा मेरा जिवडा यक कैसे होय राम                             | २०९   | १३१      |
|       | ाती में प्राप्त पद                                          |       |          |
| १     | आदि वैरागण छुँ राणा जी,मै आदि वैरागिण छुँ                   | २१०   | "        |
| २     | आज मोरे साधुजन नो सग रे, राणा, मारा भाग्य भला रे            | २११   | 77       |
| ₹     | मै तो छाडी छाडी कुल की लाज                                  | २१२   | १३२      |
| ४     | गोविन्दो प्राणो अमारो रे, मने जग लाग्यो खारो रे             | २१३   | १३२      |
| ų     | म्हॉरे सिर पर साल्रिगराम, राणा जी म्हाँरो काँई करसी         | २१४   | १३३      |
|       | मिलन और बधाई                                                |       |          |
| राजस  | त्थानी में प्राप्त पद                                       |       |          |
| १     | म्हॉरा ओलगिया घर आया जी                                     | २१५   | १३५      |
|       | सहेलियाँ साजन घर आया हो                                     | २१६   | *        |
|       | राम जी पधारे धनि आज री घरी                                  | २१७   | "<br>१३६ |
|       | राम सनेही साँवरियो, म्हाँरी नगरी मे उतर्यो आई .             | २१८   | "        |
|       | गिरधर आवणा है ऊदाँबाई सेजडली सँवार                          | २१९   | १३७      |
|       | म्हॉरे आर्ज रंगीली रात, मनडारा म्हरम आइया .                 | २२०   | "        |
|       | रे सॉवलिया म्हॉरे आज रगीली गणगोर छै जी .                    | २२१   | १३८      |
|       | म्हाॅके जी गिरधारी, थाॅस् महे बोर्ल                         | २२२   | "        |
|       |                                                             | . , , | "        |

| मिश्रित भाषाओं में प्राप्त पद                           |             |            |
|---------------------------------------------------------|-------------|------------|
| १ तनक हरि चितवो जी मेरी ओर                              | २२३         | १३९        |
| २ आज सखी मेरे आनन्द भयो है, घर मे मोहन लाघोरी           | २२४         | ,,         |
| ३ आण मिल्यो अनुरागी (गिरधर) आण मिल्यो                   | २२५         | १४०        |
| ब्रजभाषा में प्राप्त पद                                 |             |            |
| १ बदला रे तू जल भरि ले आयो                              | २२६         | १४१        |
| २. नन्द नन्दन बिलमाई, बदरा ने घेरी माई,                 | 2310        | "          |
| • (१) चित नन्दन बिलमाई, बदरा ने घेरी माई                | ,           | ,,<br>,,•  |
| ३ मेहा बरसवो करे रे, आज तो रिमयो मैरे घर रे             | २२८         | १४२        |
| ८ देखी बरषा की सरसाई, मेरे पिया जी के मन आई             | २२९         | <b>,</b> , |
| ५ रग भरी रग भरी, रग सूँ भरी री                          | २३०         | "          |
| ६. बसो मोरे नैनन में नन्दलाल                            | २३१         | "          |
| <ul> <li>जोमीडा ने लाख बधाई, अब घर आये स्याम</li> </ul> | २३२         | १४४        |
| • (१) जोसीडा ने लाख बधाई, आज घर आये स्याम               |             | ,,         |
| ८. पायो जी में तो राम रतन धन पायो                       | २३३         | "          |
| <ul><li>(१) राम रतन धन पायो,</li></ul>                  |             | १४५        |
| ९. माई में तो लियो रमैयो मोल                            | <b>২ছ</b> ४ | "          |
| •'(१) माई, म्हें गोविन्द लीनी मोल                       |             | १४६        |
| (२) माई, म्हें लीयोरी गोविन्दो मोल                      |             | 12         |
| (३) मैं तो गोविन्द लीन्हो मोल                           |             | ,,         |
| (४) माई, मै तो लियो है सॉवरियो मोल                      |             | १४७        |
| ़ (५) माई, मैं तो लियो छै सॉवरियो मोल                   |             | 12         |
| गुजराती में प्राप्त पद                                  |             |            |
| १. मने मलिया मित्र गोपाल, नही जाऊँ सासरिए               | २३५         | १४८        |
| २. अरज करे छे मीरा राकडी , ऊँभी ऊँभी अरज करे छे         | २३६         | "          |
| ३. अबोला सीद जीद्दी रहा मारा राज                        | २३७         | १४९        |
| समर्पण द्योतक पद                                        |             |            |
| राजस्थानी में प्राप्त पद                                |             |            |
| १ मीरॉ रग लाग्यो हो नाम हरी, और रग अटकि परी .           | • २३८       | १५१        |
| • (१) मीरॉ रग लाग्यो नॉव हरी, और रग अटिक परी            |             | "          |
| 💃 (२) मीरॉ लागो रग हरी, और रग सब अटक परी                |             | १पर        |
| २ चालॉ वाही देस, चालॉ वाही देस                          | २३९         | १५३        |
|                                                         |             |            |

| मिश्रित भावाओं में पाप्त पद                         |           |     |
|-----------------------------------------------------|-----------|-----|
| १ 🔭 म्हाँने चाकर राखो जी गिरधारी लाला, चाकर राखो जी | २४०       | १५४ |
| २ में तो थाँरे दामन लागी जी गोपाल                   | २४१       | "   |
| ब्रजभाषा में प्राप्त पद                             |           |     |
| १. मेरे मन राम द्वाम बसी .                          | २४२       | १५५ |
| २ हमारे मन राधा स्याम बसी                           | २४३       | "   |
| ३ माई से तो गोविन्द सो अदकी                         | २४४       | १५६ |
| <ol> <li>पग घुँघरू बॉध मीराँ नाची रे.</li> </ol>    | २४५       | "   |
| ५ चितननन्दन आगे नार्चूंगी                           | २४६       | १५७ |
| ু • (१) घुघरूँ बॉध मीरॉ नाची रे, पग घुघरूँ          |           | ,,  |
| ६ मैं गिरिंघर के घर जाऊँ                            | २४७       | 11  |
| ७ हरि मेरे जीवन प्राण अधार                          | २४८       | १५८ |
| ८ निपट वकट छबि अटकै मेरे नैना                       | २४९       | ,,  |
| . ९ सखी मेरो कानूडो कलेजे -कोर                      | २५०       |     |
| विभिन्न बोलियों में प्राप्त पद                      |           |     |
| १. हमरे रौरे लागिल कैसे छूटी                        | २५१       | १५९ |
| २ जो तुम तीडो पिया, मै नहीं तोड़्रूं                | २५२       | "   |
| गुजराती में प्राप्त पद                              |           |     |
| १. मुखडानी माया लागी रे मोहन प्यारा                 | २५३       | १६० |
| ३. लेंह लागी मने तारी, अल्याजी , .                  | २५४       | ,,  |
| ३ नागर नन्दा रे बाल मुकुन्दा, छोडी छोने जनना धघारे  | २५५       | "   |
| ४ राम रमकडू-जडियो <sup>ँ</sup> रे राणाजी,           | २५६       | १६१ |
| ५ राम सीतापती थारी नेह लागी हो                      | २५७       | 1,  |
| ६. सुन्दरि स्याम सरीर म्हाँरा दिल                   | २५८       | १६२ |
| ७ नही रे बिसरूँ हरि अन्तर माँ थी                    | २५९       | ,1  |
| "दासी" और "जन" प्रयोग युक्त एं                      | <b>रद</b> |     |
| राजस्थानी में प्राप्त पद                            |           |     |
| १ तुमरे कारण सब सुख छाड्या,                         | २६०       | १६५ |
| २ थाँरी छूँ रमैया मोसूँ नेह निभावौ                  | २६१       | ,,  |
| ३. पपइया रे पिव की बाणी न बोल                       | २६२       | १६६ |
| ४ साजन घर आवो जी मिठबोला   .                        | २६३       | 11  |
| • (१) सजन घर आवो जी मीठाँ बोलाँ                     |           | १६७ |

| ॰ (२) साजन घर आवो जी मीठाँ बोलाँ॰                   |     | ,,         |
|-----------------------------------------------------|-----|------------|
| ५ राणा जी म्हॉरी प्रीत पुरबली मैं काँई करूँ         | २६४ | <i>"</i>   |
| ६ म्हाँरा ओलगिया घर आज्यो जी                        | २६५ |            |
| ७ जोगिया म्हॉने दरस दिया सुख होइ                    | २६६ |            |
| ८ तुम आवो जी प्रीतम मोरे, नित बिरहणी रागा हेरे      | २६७ | ,,         |
| ९ प्यारे दरसन दीज्यौ रे, आइ रे आइ                   | २६८ | १७०        |
| १० माई, म्हॉरी हरी हूँ न बूझी बात                   | २६९ | <b>3</b> 7 |
| •(१) माई, म्हॉरी हरि न बूझी बैात                    |     | १७१        |
| ११ कुण बाचे पाती, प्रभु बिन                         | २७० | १७२        |
| १२ रावलौ बिडद मोहि रूडो लागे, पीडित पराय प्राण      | २७१ | ,,         |
| १३ तुम जीमो गिरधर लाल जी                            | २७२ | १ंछ३       |
| १४ तुम जीमो गिरघर लाल जू                            | २७३ | ,,         |
| १५ पिया तेरे नाम लुभाणी हो                          | २७४ | "          |
| १६ कहो तो गुण गाऊँ रे                               | २७५ | १७४        |
| १७ निह जाऊँ सासरे, माई, म्हॉने मिल्लिया छै सिरजणहार | २७६ | १७५        |
| १८ दीजो म्हॉने द्वारिका को बास, रूडा रण छोड जी हो   | २७७ | ,,,        |
| · (१) द्वारका रो बास दीज्यो, म्हॉने द्वारका रो बास  |     | १७६        |
| १९ द्वारका को बास हो, मोहि द्वारका को बास           | २७८ | ,,         |
| २० म्हॉरा सतगुरु बेगा आज्यो जी                      | २७९ | १७७        |
| मिश्रित भाषाओं मे प्राप्त पद                        |     |            |
| १ ऐसो पिया जान न दीजै हो                            | २८० | १७८        |
| २ हे मेरो मन मोहना                                  | २८१ | ,,         |
| ३ वारी वारी हो रामा हूँ वारी , तुम आज्यौ गली हमारी  | २८२ | ,,         |
| ४ वैद को सारो नहिं रे माई, वैद को नहीं सारो         | २८३ | १७९        |
| ५ अच्छे मीठे चाख चाख, बेर लाई भीलणी                 | २८४ | ,,         |
| ६ प्रभु, मेरा बेडा पार बाधान्यो जी                  | २८५ | १८०        |
| ७ मेरी कानॉ सुणज्यो जी, करुणा निधान                 | २८६ | ,,         |
| ८ जोगिया ने कहज्यो जी आदेस                          | २८७ | "          |
| ९ जोगिया ने कहियो रे आदेस                           | २८८ | १८१.       |
| १० जोगिया ने कहजो जी आदेस                           | २८९ | १८२        |
| ११ राख कमडल गूदडी रे बीला, कियो नेवलो भेष           | २९० | 77         |
| १२ जोगिया जी दरसण दीज्यो आइ                         | २९१ | १८३        |

## ब्रजभाषा में प्राप्त पद

| ٥        | गर्जी भाग गर्भा समय अभी                             | 202 |             |
|----------|-----------------------------------------------------|-----|-------------|
|          | सखी मन स्याम सूरत बसी                               | २९२ | •           |
| <b>ર</b> | पिया अब घर आज्यो मोरे, तुम मेरे हूं तोरे            | २९३ | 31<br>0 4 4 |
| 3        | कैसे जिऊँ री माई, हरि बिन कैसे जिऊँ री              | २९४ | १८४         |
| 8        | में हरि बिन क्यो जिऊँ री माय                        | २९५ | "           |
| ધ        | प्रभु विन ना सरं मार्ड                              | २९६ | ,,          |
| Ę        | में अपने सैयाँ सग साँची                             | २९७ | १८५         |
| ૭.       | राणाजी, सॉवरे रग राची                               | २९८ | 17          |
| 6        | माई, मैं तो गिरधर के रग राची                        | २९९ | १८६         |
| ९        | माई, मैं तो गिरधर रग राची                           | ३०० | 21          |
| १०       |                                                     | 308 | १८७         |
| ११       | में तो रग राती गुँसाइया, में तेरे रंग राती          | ३०२ | • •         |
| १२       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·               | ३०३ | 366         |
| १३       | ·                                                   | ३०४ | 1           |
| १४       |                                                     | ३०५ | १८९         |
|          | राणा जी, हो में साधुन रग राती                       | ३०६ | ,,          |
| १६.      |                                                     | २०७ | १९०         |
| १७       |                                                     | ३०८ | **          |
| १८       | भीड छॉडि बीर बैद मेरे पीर न्यारी है                 | ३०९ | १९१         |
| १९       | हरि बिन कूँण गति मेरी                               | ३१० | **          |
| २०       | हरि तुम हरो जन की भीर .                             | ३११ | १९२         |
|          | (१) हरी तुम हरौ जन की भीर                           |     | "           |
| २१.      | मन रे परसि हरि के चरण .                             | ३१२ | १९३         |
| २२       | मैं तो तेरी सरण परी रे, राम, ज्यूँ जाणे ज्यूँ तार . | ३१३ | "           |
| २३       | नहि ऐसो जनम बारम्बार                                | ३१४ | "           |
|          | . (१) नहि ऐसो जनम बारम्बार                          | **  | १९४         |
| २४       | यहि विधी भनित कैसे होय .                            | ३१५ | 1,          |
| २५       | मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई .                  | ३१६ | १९५         |
| २६       | मेरे तो राम नाम, दूसरा न कोई                        | ३१७ | ,,          |
|          | गोविन्द सूँ प्रीत करत, तब ही क्यूँ न हटकी           | ३१८ | १९६         |
| ٦८.      | सखी री, लाज बैरन भई                                 | ३१९ | १९७         |
| २९       | सखी, मोहे लाज बैरन भई                               | ३२० | •           |
| ₹0.      | अब तो हरि नाम लौ लागी                               | ३२१ |             |
|          |                                                     |     |             |

| गुजर   | ाती में प्राप्त पद                                    |                  |             |
|--------|-------------------------------------------------------|------------------|-------------|
|        | स् करूँ राना जी मारो चितड ूँ चुरोये मारे मनदूँ बेधाये | ३२२              | ,१९९        |
|        | म्हाँरे घेरे आवो सुन्दर श्याम,                        | ३२३              | ,,          |
|        | विट्ठल वाहेला आवो रे,                                 | ३२४              | २००         |
| ४      | जेने मारा प्रभु जी नी भक्ति न भावे,                   | ३२५              | "           |
| ų      | भजलो नी सन्तो भजलो नी साधो,                           | ३२६              | २०१         |
| विभि   | न्न बोलियों में प्राप्त पद                            |                  |             |
| पजा    | <b>बी मे प्राप्त पद</b>                               | ,                |             |
|        | १ लागी सोही जाणै, कठण लगण 륅 पीर                       | ३२७              | •<br>२०२    |
|        | २ कठण लगन की पीर रे, हरि लागी सोई जाने                | ३२८              |             |
|        | उपासना खण्ड                                           |                  |             |
| वैष्ए  | व प्रभावद्योतकनिर्वेदाभिन्यकृत                        |                  |             |
| राजर   | स्थानी मे प्राप्त पद—                                 |                  |             |
| १      | थोडी थोडी पावो गिरधारी लालु जी                        | ३२९              | २०५         |
| २      | म्हॉरो मनडो लाग्यो हरि सुँ मै अरज करूँ अतर सूँ        | ३३०              | ,,,         |
| ₹      | मैं थाँरे गुण रीझी हो रसिक गोपाल                      | ु३३१             | ,           |
| ४      | बाना रो बिडद दुहेलो रे                                | <sup>-</sup> ३३२ | २०६         |
|        | हरि से गरब किया सोई हारा                              | ३३३              | ,,          |
|        | राणा जी, करमा रो सगाती कुल मे कोई नही                 | ३३४              | २०७         |
| ૭      | साधू म्हॉरे आइया हेली, वे गिरंधर जी रा प्यारा         | ३३५              | २०८         |
| 6      | बडे घर ताली लागी रे, म्हारा मनथी उणारथ भागी रे        | ३३६              | 11          |
| ९      | आवो सखी रली करॉ हे, पर घर गवण निवारि                  | ३३७              | ,           |
|        | राम मोरी बॉहडली जी गहो                                | ३३८              | २०९         |
|        | . (१) बॉहडली जी गहो राम जी                            |                  | २१०         |
| ११     | सूरत दीनानाथ सो लगी                                   | ३३६              | ,,          |
| १२     | सब जग रूठ्या, रूठण द्यो, येक राम रूठ्यो नहि पावै      | ३४०              | २११         |
| मिश्रि | ात भाषाओं में प्प्रात पद                              |                  |             |
| १      | अरे, में तो ठाढी जपूँ रे राम माला रे .                | ३४१              | ,,          |
|        | ज्यॉरॉ चित चरणॉ से लागा, वे ही सबेरे जागा             | ३४२              | ,,          |
| 3      | माई म्हाँरे निरधन को धन राम                           | ३४३              | २१२         |
|        | '(१) माई म्हॉरे निरधन को घन राम                       | • •              | 27<br>17 mg |
| ٧,     | भजु मन चरण कवल अविनासी                                | ३४४              |             |

| -          | लगे रहना, लंगे रहना, हरी भजन में लगे रहना      | ३४५         | २१३    |
|------------|------------------------------------------------|-------------|--------|
| ६          | भजन भरोमे अविनासी, मैं तो भजन भरोसे            | ३४६         | ••     |
| હ          | भजन बिना जिवडा दु खी, मन तू राम भजन करीले .    | ३४७         | २१४    |
| 6          | तुम सुनो दयाल म्हाँरी अरजी                     | 36%         | ••     |
| ९          | जग मे जीवणा थोडा रे, राम कुण करे जजाल          | ३४९         |        |
| १०         | काय कूँ न लियो, तब तू काय कूँ न लियो           | ३५०         | 784    |
| ११         | भजले रे मन गोपाल गुणा .                        | ३५१         |        |
| १२         | •                                              | ३५२         | २१६    |
| १₹.        | रमइयी जिन या जिवडो दुःख पावे                   | ३५३         | ,,     |
| ब्रजभ      | ाषा में प्राप्त पद                             |             |        |
| <b>,</b> 2 | बसो मोरे नैनन में नन्दलाल                      | ३५४         | २१७    |
| ,<br>२     | मेरो मन राम ही राम रटै रे.                     | <b>३</b> ५५ | ,,     |
| ₹          |                                                | ३५६         | 37     |
| 8          | राम नाम रस पीजै मनुआ                           | ३५७         | २१८    |
| 4          | मेरा बेडा लगाय दीजो पार                        | ३५८         | ,,,    |
| Ę.         | कृष्ण करो जजमान                                | ३५९         | ,,     |
| ७.         | धन आज की घरी, सतसंग मे परी                     | ३६०         | ,,     |
| 6          | डब्बा मे सालगराम बोलत क्यों नहियाँ             | ३६१         | २१९    |
| ९          | तुम बिन स्याम कौन सुने (गो) मेरी               | ३६२         | ,,     |
| १०         | काहे को देह धरी, भजन बिन काहे को देह धरी       | ३६३         | "      |
| ११.        | अब कोऊ कछु कहो दिल लागा रे                     | ३६४         | २२०    |
| १२         | करम की गति न्यारी सन्तो                        | ३६५         | 11     |
| १३.        | भजन भरोसे अविनाशी, मैं तो .                    | ३६६         | ,,     |
| १४         | ·                                              | ३६७         | रं २ १ |
| १५         | -                                              | ३६८         | ,      |
| १६         | मेरो मन हर लिनो राजा रणछोड,                    | ३६९         | **     |
| गुजर       | ाती में प्राप्त पद                             | _           |        |
| ₹.         | बोल माँ बोल माँ दे                             | ३७०         | २२२    |
| ₹.         | ध्यान धनी केरूँ धरवूँ रे, बीजुँ मारे शुँ करबूँ | ३७१         | "      |
| ₹          | राम नाम साकर कटका हाँ रे, मुख आवे अमी रस गटका  | ३७२         | २२३    |
| 8          | मुझ अबला ने मोटी नीराँत थई                     | ३७३         | 11     |
| ષ          |                                                | ३७४         | २२४    |
| ٦          | ्रकाम नही आवे तो काम नही आवे ,, ,,,            | ३७५         | 77     |
|            |                                                | •           | •      |

| . ৩      | हौं रे चालो डाकोर माँ जई बसिय                       | - ३७६       | २,२४          |
|----------|-----------------------------------------------------|-------------|---------------|
| . 6      | सोकलडा नूँ साल भरि भोटूँ हो जी रे घर मॉ             | ३७७         | २२५           |
| ९        | लेताँ लेता राम नाम रे, लोक विडयाँ तो लाज मरे        | छे ३७८      | <b>7</b>      |
| १०       | हाँ रे में तो की धी है ठा कोर थाली रे, पधारो बनमाली | ३७९         | ,,            |
| ११       | कायेक्रूँ न लीयो तब तु काय को न लीयो,               | ३८०         | २२६           |
| खड़ी     | बोली में प्राप्त पद                                 |             |               |
| <b>१</b> | में तो हरि गुण गावत नाचूंगी                         | ३८१         |               |
| ع        |                                                     | <b>३८२</b>  | 11            |
| ÷<br>₹   |                                                     | ₹28         | ? <u>,</u> २७ |
| 8        |                                                     | ३८५         | <b>२</b> २८   |
| विशि     | भन्न बोलियों में प्राप्त पद                         |             | , ,           |
|          | बन्दे बन्दगी मत भूल                                 | ३८६         |               |
| •        | पौराणिक गाथाएँ                                      | , , ,       |               |
| वैष्ण    | व प्रभाव द्योतक पद                                  |             |               |
| राजस     | थानी में प्राप्त पद                                 |             |               |
| १        | क्यूँ कर म्हे दिन काटॉ (नाथजी),                     | <b>८८</b> ६ | २२९           |
| २        | दूर रहो रे कवर नदना रे                              | ३८८         | ,,            |
| ą        | रुक्मणी री लाज राखो                                 | ३८९         | २३०           |
| . 8      | माधो जी, आया ही सरैगो, राणी रुक्मण का भरतार         | ३९०         | "             |
| ų        | मत आवै रे नन्दका म्हाँकी गली                        | ३९१         | २३१           |
| Ę        | म्हॉस्र् मुखडै क्यूं नहि बोलो .                     | ३९२         | "             |
| , ७      | मोहन मुसक्याने सखी लागे सो ही जाने                  | ३९३         | 22 %          |
| 6        | नन्द जी रे आज बधावणौ छै                             | ३९४         | २३२           |
| ९        |                                                     | ३९५         |               |
| १०       | कुछ दोष नहि कुबज्या ने, बीर अपना श्याम खोटा         | ३९६         | २३३           |
| ११       | हमने सुणी छै हरि अधम उधारण                          | ३९७         | 11            |
| १२.      | म्हॉरे नैणा आगे रहोजी, स्याम गोविन्द .              | ३९८         | २ <i>३</i> ४, |
| मिश्रि   | त भाषाओं में प्राप्त पद                             |             |               |
| १        | राम गरीब निवाज, मेरे सिर पर गरीब निवाज              | ३९९         | ,,            |
| <b>ર</b> | किरपा भई सतगुर अपने की बेर बेर, हरि नॉव लियो री     | 800         | २३५           |
| ą        | प्रीत मत तोडो गिरधर लाल                             | ४०१         | 2             |
| ٧,       | नन्द को बिहारी म्हाँरे हिनड़े बस्यो छै              | ४०२         | <b>२</b> ३६   |
|          |                                                     |             |               |

| ५. मिथुला, केर पूजन की त्यारी                                  | ४०३ | 11             |
|----------------------------------------------------------------|-----|----------------|
| . (१) मिथुला, सुन यह बात हमारी                                 |     | 11             |
| ६ मन मोह्यो रे बसीवाला                                         | 808 | २२७            |
| <ul> <li>वाह वाह रे मोहन प्यारे, कहा चले जादू करिके</li> </ul> | ४०५ | ,,             |
| ८ पाछो रथ फेरो द्वारका रा रा                                   | ४०६ | * **           |
| ९ मैया ले थारी लकरी, ले थारी कॉवरी                             | ४०७ | 286            |
| १० आज अनारी ले गयो सारी, बैठी कदम के डारी हो माय               | 308 | <b>≇</b><br>22 |
| ११ वाटडली निहाराँ जी हरि ठाढी .                                | 809 | २३०            |
| १२. मोरी गेलियन मे आवो जी घनश्याम                              | ४१० | ,*             |
| ब्रजभाषाओं में प्राप्त पद ।                                    |     | *              |
| १ कुबज्या ने जादू डारा री, जिन मोहै श्याम हमारा .              | ४११ | 260            |
| २ मेरे प्यारे गिरिवरधारी जी, दासी क्यो बिसार डारी              | ४१२ | 1,             |
| ३ छैल, गैल मत रोकै तू हमारी रे                                 | ४१३ | 11             |
| ४ छाँडो लगर मोरी बहियाँ गही ना                                 | 888 | २४१            |
| प्र बडी बडी अँखियन वारो सावरो, मो तन हेरो हॅसि केरी            | ४१५ | "              |
| • (१) हे मॉ बडी बडी आँखियन वारो सॉवरो                          |     | २४२            |
| ६ अब नही जाने दूँ गिरघारी,                                     | ४१६ | 17             |
| ७ मेरी चूनर भिजावे, मेरे भिजे अंगी पाक                         | ४१७ | ٥ ﴿ عُ         |
| <ul> <li>जागो मोहन प्यारे ललना, जागो बसीवारे</li> </ul>        | 886 | 1)             |
| ९ तुम सों तो मन लाग रह्यो, तुम जागो मोहन प्यारे .              | ४१९ | 266            |
| १० संखी मेरो कानूडो कलेजे की कोर                               | ४२० | 1)             |
| ११ रेरी कौन जाति पनिहारी .                                     | ४२१ | २४५.           |
| १२. गागर ना भरन देत तेरो कान्ह माई                             | ४२२ | **             |
| १३ कमल दल लोचना, तैंने कैसे नाथ्यो भुजग                        | ४२३ | 11             |
| १४ मन अटकी मेरे दिल अटकी हो                                    | ४२४ | "              |
| १५. यदुबर लागत हैं मोहि प्यारो 🕠                               | ४२५ | २४६            |
| १६. भज केशव गोविन्द गोपाल हरि हरि                              | ४२६ | "              |
| १७ या मोहन के में रूप लुभानी                                   | ४२७ | २४७            |
| १८ अब में शरण तिहारी जी मोहि राखो कृपानिधान .                  | ४२८ | **<br>??       |
| १६. सुण लीजो बिनती मोरी, में सरन गही प्रभु तोरी                | ४२९ | "              |
| २०. तुम बिन मोरी कौन खबर ले, गोबरधन गिरधारी .                  | ४३० | २४४            |
| २१ देखत राम हैंसे सुदामा कूँ, देखत राम हँसे                    | ४३१ | 22%            |
| २२ गोकुल के बासी भले ही आये                                    | ४३२ | "              |
| र्२३: आये आये जी महाराज आये ं                                  | ४३३ | २४९            |
|                                                                |     |                |

| २४ कोइ न जाने हरि या तारी गती, कोई ना जाणे      | <b>४</b> ३४ | "                |
|-------------------------------------------------|-------------|------------------|
| २५ निपट विकट ठौर, अटके री नैना मेरे             | ४३५         |                  |
| २६ जब ते मोहि नन्दनन्दन दृष्टि पडचो माई         | ४३६         | 31°<br>24°       |
| • (१) जब ते मोहि नन्दनन्दन दृष्टि पड्यो माई     |             | 11               |
| ·(२) जब ते मोहि नन्दनन्दन् दृष्टि पड्चो माई     |             | "<br>૨५ <b>૿</b> |
| • (३) जब ते मोहि नन्दनन्दन दृष्टि पर्यो माई     |             | 11               |
| $\cdot$ (४) जब ते मोय नन्दनन्दन दृष्टि पडयो माई |             | २५२ँ -           |
| २७ कोई स्याम मनोहर ल्योरे, सिर घरे मटकिया डोले  | ४३७         | "                |
| २८ या त्रज में कछु देख्यो री टोना               | 8\$2        | २५३              |
| २६ शिव मठ पर सोहै लाल ध्वजा                     | ४३९         | "                |
| ३० शिवके मन मॉही बसी कासी                       | ४४०         | २५४              |
| ३१ वे न मिले जिनकी हम दासी                      | ४४१         | "                |
| ३२ नमो नमो तुलसी महाराणी, नमो नमो हरि की पटरानी | ४४२         | "                |
| ३३ अजी ये लला जू आज गोकुल वासी                  | ४४३         | २५५              |
| ३४ नागर नन्दा रे मुगट पर वारी जाऊँ              | <i></i>     | "                |
| ३५ कृष्ण करो यजमान, अब तुम                      | ४४५         | २५६              |
| ३६ माई मोरे नैन बसे रघुबीर                      | ४४६         | "                |
| ३७ दोनो ठाढे कदम की छइयाँ                       | ४ँ४७        | "                |
| ३८ गोरस लीने नन्दलाल, रस मॉ                     | ४४८         | "                |
| विभिन्न बोलियों मे प्राप्त पद                   |             |                  |
| खडी बोली में प्राप्त पद                         |             |                  |
| १ एरी बरजो जसोदा कान, मेरे घर नित्य आता है      | ४४९         | २५७              |
| २ बसीवारे की चितवन सालति है                     | ४५०         | ",               |
| ३ बता दे सखी सॉवरियॉ को डेरो किती दूर           | ४५१         | ,                |
| पजाबी में प्राप्त पद                            |             |                  |
| १ दसियो मोहन किस दानी                           | ४५२         | २५८              |
| भोजपूरी में प्राप्त पद                          | - //        | 1 10             |
| •१ मेरो मन बसि गयो गिरधर लाल सो                 | ४५३         |                  |
| •                                               | ०५२         | "                |
| बिहारी मे प्राप्त पद                            |             |                  |
| १. में तो लागी रहो नन्दलाल सों .                | ४५४         | २५९              |
| २ हरि सो विनती कर जोरी                          | ४५५         | ,,, °            |
| ३ जागिस गिरघारी लाल, भक्तन हितकारी              | ४५६         | 11               |
|                                                 |             |                  |

# गुजराती में प्राप्त पद

| ₹.   | कर्नैया बल जाऊँ, अब निह बसूँ रे गोकुल म                   | ४५७         | २६०       |
|------|-----------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| २    | लेने तुरी लकडी रे, लेने तुरी कामली                        | 646         | "         |
| ₹    | नन्दलाल नृही रे आऊँ .                                     | 649         | २६१       |
| 8    | वारे वारे कहो ने कहीए, दिलडानीं वातो                      | ४६०         | "         |
| 4    | आँखलडी दाँकी रे, अलबेला तारी                              | ४६१         | २६२       |
| દ્   | झगडो लाग्यो श्री जमना जी आरे                              | ४६२         | 11        |
| ৩    | कॉंग्ल्भरेरेपानी कोण भरें                                 | ४६३         | 11        |
| 6    | चाल सखी वृन्दाबन जइये,                                    | ४६४         | 11        |
| ९    | चढी ने कदम्ब पर बैठो रे, वालो म्हारो चीर तो हरी ने        | ४६५         | २६३       |
| :20. | नाव रीसायो रे, बेनी म्हारो                                | ४६६         | 1)        |
| ११   | कानुडे न जाणी मोरी पीर                                    | ४६७         | ,,        |
| १२   | काँकरी मारे घुनारो कात, पाणी लाँ केम करी जईये             | 886         | २६४       |
| १३.  | भूली मोतियन को हार, सखी तट जमुना किनारे.                  | ४६९         | "         |
| १४   | हाँ रे कोइ माधव ल्यो माधव ल्यो, बेचती ब्रजनारी रे         | 6७०         | "         |
| १५   | मेलो ने मारगडो मेलीनी मार्वा                              | ४७१         | २६५       |
| १६.  | मने मेली ना जाशो मावा रे,                                 | ४७२         | 71        |
| १७   | जल भरैंवा केम जाऊँ, कानो मारी केडे पडयो रे                | ४७३         | 21        |
| १८   | काँनुडे कामण कीधा, ओधव ने वाला                            | ४७४         | "         |
| १९   | प्रेम नी प्रेम नी प्रेम नी रे, मने लागी कटारी प्रेम नी रे | ४७५         | २६६       |
| २०   | जागो रे अलबेला कान्हा, मोटा मुकुट धारी रे                 | ४७६         | n         |
| २१   | <b>ब्रजमा कयम र'वाशे, ओधवना वा</b> 'ला                    | <i>ধ</i> ওও | 11        |
| २२   | शामले मेल्याँ ते बिसारी                                   | ४७८         | २६७       |
| २३.  | लाल ने लोचनीए दिंल लीधाँ रे                               | ४७९         | "         |
| २४   | लेशे रे महीडाँ केरा दान आ तो मोटुँ                        | ४८०         | 11        |
| २५   | कोने कोने कहुँ दिलडानी बात                                | ४८१         | ,,        |
| २६.  | हाँ रे नन्द कुँवर तारूँ नाम साँभली ने                     | ४८२         | २६८       |
| २७   | नाखेल प्रेम नी दोरी, गला माँ अमने नाखेल .                 | ४८३         | ,         |
| २८   | शाने रोको छो वाट माँ, जवादो मने शाने रोको छो              | <b>४८</b> ४ | 27 ,      |
| २९   | बहीयाँ जो ग्रही रे, मेरी सुद्ध न रही रे काहना             | ४८५         | २६९       |
| ३०   | शामरे की दूष्टि मानुँ प्रेम की कटारी हैं                  | ४८६         | "         |
| ₹१.  |                                                           | ४८७         | २७४       |
| 32   | गगरिया वेडा ढल से, उढानी भारी आय्रो                       | ४८८         | , *<br>11 |
| ३३   | वा'ला ना कान हेडा रे ओधव जी                               | ४८९         | n         |
|      |                                                           |             |           |

| ३४ उढानी मोरे आलो रे, गागरिया बेढ़ा ढल से        | ४९०  | "       |
|--------------------------------------------------|------|---------|
| ३५ ज्ञान कटारी मारी, अमने प्रेम कटारी मारी       | ४९१  | २७१     |
| ३६ राखो रे श्याम हरि लज्जा मोरी                  | ४९२  | •<br>11 |
| ३७ ओ आवे हरि हसता सजनी, ओ आवे हरि हसता           | ४९३  | "       |
| ३८ दव तो लागेल डुँगर मे, कहो ने ओधा जी           | ४९४  | २७२     |
| ३९ जार्ण्यू जार्ण्यू हेत तमारूँ जदवारे लोल       | ४९५  | "       |
| राधा वर्णन                                       |      |         |
| राजस्थानी में प्राप्त पद                         |      |         |
| १ मोहन जावो कठे सॉवरियॉ, मोहन जावो कठे           | ४९६  | २७५     |
| (१) जावो कठे रे रामा, रहवो अठे सॉवरिथोयॉ         | • `  | `,,`~   |
| २ आली <sup>।</sup> म्हॉने लागे बृन्दाबन नीको     | ४९७  | २७६     |
| ३ उधो ! म्हाँने लागे वृन्दावन नीको रे            | ४९८  | 21      |
| मिश्रित भाषाओं में प्राप्त पद                    |      |         |
| १ आवत मोरी गलियन मे गिरधारी                      | ४९९  | २७७     |
| २ थाने कुब्जा ही मन मानी, हम सो न बोलना हो राज   | 400  | ,       |
| (१) थॉरे कुब्जा ही मन मानी, म्हॉस् अनबोलना       | •    | २७५     |
| (२) थॉके दासी ही मनमानी, म्हॉ से अनबोलना         |      | २७९     |
| ब्रजभाषा में प्राप्त पद                          |      |         |
| १ तेरो कान्ह कालो हो माई, मेरी राधा गोरी हो      | ५०१  | "       |
| २    झूलत राघा सग गिरधारी                        | ५०२  | २८०     |
| • (१) झूलत राधा सग गिरिधारी                      |      | ,,      |
| ३ चलो ब्रज की नारी, सखी, नन्द पौरी ठाढे मुरारी . | ५०३  | २८१     |
| • (१) होरी खेलन चलो ब्रजनारी, सिख नन्द पौरि      |      | "       |
| ४ कैसे आवो हो नन्दलाल तेरी ब्रज नगरी             | ५०४  | २८२     |
| ५ हमरो प्रणाम बाँके बिहारी को                    | ५०५  | 11      |
| ६. झट द्यो मेरो चीर रे मोरारी रे                 | ५०६  | "       |
| गुजराती में प्राप्त पद                           |      |         |
| १ वारो यशोदा तारा दानी ने                        | •400 | २८३     |
| २ बोले झीणा मोर, राधे तारा डुंगरिया पर बोले      | ५०८  | ,,      |
| ३ काहानो माग्यो दे, धुतारो भाग्यो दे 🕠           | ५०९  | २८४°    |

# बाँसुरी वर्णन

| व्रजभाषा में प्राप्त पद                                             |     |      |
|---------------------------------------------------------------------|-----|------|
| १ कान्हा रिसया वृन्दावन बासी                                        | ५१० |      |
| <ul> <li>(१) म्हॉरी बालपना की परीति थ्रे निभाज्यो रैना .</li> </ul> |     | "    |
| २ आर्जुमैंदेख्यो गिरघारी                                            | ५११ | २८५  |
| ३ प्यारी में ऐसे देखे श्याम                                         | ५१२ | २८५  |
| ४ कही ऐसे देखे री घनश्याम                                           | ५१३ | २८६  |
| ५ बिकिं साँवरियाँ ने घेरि मोहि आन के                                | ५१४ | "    |
| ६ भई हो बावरी सुनके गाँसुरी                                         | ५१५ | ,, • |
| ७ मुरलिया बाजे जमुना तीर                                            | ५१६ | 11 * |
| ८ मोरे अँगना मे मुरली बजाय गयो रे                                   | ५१७ | २८७  |
| ९ कवन गुमान भरी बसी तू                                              | ५१८ | ,,   |
| १० राधा प्यारी दे डारो जूबसी हमारी                                  | ५१९ | २८८* |
| ं (१) श्री राधे रानी, दे डारो बसी मोरी                              | •   | "    |
| ११ चालो मन गगा जमुनी तीर                                            | ५२० | २८९  |
| १२ बंसीवारे हो कान्हा मोरी रे गगरी उतार .                           | ५२१ | "    |
| १३. तो स्वो लाग्यो नेहरा, प्यारे नागर नद कुमार                      | ५२२ | २९०  |
| १४. गावे राग कल्याण , मोहन गावे राग कल्याण                          | ५२३ | . "  |
| १५. गौडी तो अब मिट गई, जब अस्त भयो है भाण                           | ५२४ | 11   |
| गुजराती में प्राप्त पद                                              |     |      |
| १. वागे छे रे, वागे छे रे , पेला बनडा माँ .                         | ५२५ | २९१* |
| २. ए रे मोरली बृन्दावन वागी                                         | ५२६ | ,,   |
| ३ चालो नी जोवा जइये रे, मॉ मोरली वागी                               | ५२७ | 11   |
| ४ एक दिन मोरली बजाई कनैया                                           | ५२८ | २९२  |
| ५ लीघाँ रेलटके, म्हाँरा मन लीघाँ रेलटके .                           | ५२९ | **   |
| ६ मोरली ए मोह्याँ मोहन, तारी मोरली ए मन मोहचाँ                      | ५३० | ,, * |
| ७ मार्या छे मोहन बाण, वाँली डे                                      | ५३१ | ,, • |
| ८. वागे छे रे, वागे छे, वृन्दावन मुरली, बागे छे                     | ५३२ | २९३  |
| नाथ-प्रभाव द्योतक पद                                                |     |      |
| राजस्थानी में प्राप्त पद                                            |     |      |
| १ जावा दे जावा दे. जोगी किसका मीत                                   | ५३३ | २९५  |
| २ जोगिया जी छाइ रह्यो परदेस                                         | ५३४ | "    |

| ३   जोगिया जी <sup>।</sup> निसि दिन  जोवहाँ थाँरी बाट | ५३५   | "           |
|-------------------------------------------------------|-------|-------------|
| ४ पिय बिन सूनो छै जी म्हॉरो देस                       | ५३६   | २९६         |
| ५ जोगिया जी आवो थे या देस                             | ५३७   | "           |
| • (१) जोगिया जी आजो इण देश                            |       | "           |
| ६ म्हारे घर रमतो ही आई रे जीिगया                      | ५३८   | २९७         |
| ७ जोगिया जी दरसण दीजो राज                             | ३३९   | "           |
| , (१) जोगिया दरस दीजो राज, बॉह गह्या की लाज           |       | २९८         |
| ८ तेरो मरम निह पायो रे जोगी                           | 480   | <i>"</i>    |
| ९ कोई दिन याद करोगे, रमता राम अतीत <sup>,</sup>       | ५४१   | ,,          |
| १०    धूतारा जोगी एकर सूँ हॅसि बोल                    | ५४२   | २९९         |
| ११ धूतारा जोगी एक बेरिया मुख बोल रे                   | ५४३   | "           |
| १२ जोगिया ऑणि मिल्यो अनुरागी                          | ५४४   | ३००         |
| • (१) जोगिया आणि मिल्यो अनुरागी                       |       | "           |
| मिश्रित भाषाओं में प्राप्त पद                         |       |             |
| ानाञ्चत नाषाञा न प्रान्त पद                           |       |             |
| १ आपणॉ गिरधर के कारणे                                 | ५४५   | ३०१         |
| (१) आपणॉ गिरधर कै कारणै, मीरॉ वैरागण भई रे            |       | "           |
| (२) अपणै प्रीतम के कारणै, मीरॉ वैरागण भई रे           |       | "           |
| (३) अपने प्रीतम के कारणै, मीरॉ वैरागन हो गई रे        |       | "           |
| २ ऐसी लगन लगाय कहाँ तू जासी                           | ५४६   | ३०२         |
| ३ माई। म्हॉनै रमइयो है दे गयो भेष                     | ५४७   | ,,          |
| <u> </u>                                              |       |             |
| ब्रजभाषा मे प्राप्त पद                                |       |             |
| १ जोगिया, मेरे तेरी                                   | ५४८   | ३०३         |
| २ जोगिया री सूरत मन मे बसी                            | ५४९   | "           |
| ३ जोगिया जी, तूँ कबरे मिलोगे आई                       | ५५०   | "           |
| ४ जोगिया से प्रीत किया दुख होई                        | ५५१   | "           |
| ५ जोगी मत जा, मत जा, पाँव परूँ में तेरी               | ५५२   | ३०४,        |
| गुजराती मे प्राप्त पद                                 |       |             |
| ृ<br>१ मैने सारा जगल ढ़ूँढा रे, जोगिडा ना पाया        | ५५३   |             |
| २ मलवो जटाधारी जोगेश्वर बाबुा, मल्यो रे जटाधारी       | ५५४   |             |
| ३ उठ तो चाले अवधूत, मठ माँ कोई ना बिराजे              | ५५५   | * '<br>૱ પ્ |
| 4 5- 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11           | , , , | 1 - 1       |

# संत-मत प्रभाव द्योतक पद

| राजस्थानी में प्राप्त पद                                       |       |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|-------|
| <ul><li>१ ग्यान कूँ बाण बसी हो, म्हाँरा सतगुरु जी हो</li></ul> | ५५६   | ३०७   |
| २ बडे घर ताली लागी रे                                          | ५५७   | 11    |
| ३ चालो अनम के देस, काल देखत डरै                                | ५५८   | ३०८   |
| ४ राम नाम मेरे मन बसियो                                        | ५५९   | "     |
| 🗝(६) रसियो राम रिझाऊँ ए माइ                                    | •     | ₹08   |
| ५ म्हाँरो जनम मरण रो साथी                                      | ५६०   | "     |
| ६ मिलता जाज्यो हो गुरु ज्ञानी                                  | ५६१   | ३१०   |
| ७ आज्यो आज्यो गोविन्द म्हॉरे म्हैल                             | ५६२   | ३११   |
| ८ आवो आवो जी रग भीना                                           | ५६३   | ,,    |
| ९ राणो जी गिरधर रा ग्रुण गास्याँ                               | ५६४   | ,,    |
| १० सतगुरु म्हॉरी प्रीत निभाज्यो जी                             | ५६५   | ३१२   |
| ११ पिया की खुमार, में तो ब्लावरी भई माय                        | ५६६   | ••    |
| १२ जागो म्हॉरा, जगपित राइके, हँसि बोलो क्यूं निह               | ५६७   | ३१३   |
|                                                                | ५६८   | • • • |
| १४ प्रभुजी मनमाने तब तार                                       | ५६९   | ٠,    |
| १५ करेना फकीरी तो क्या दिलगीरी                                 | ५७०   | ३१४   |
| मिश्रित भावाओं में प्राप्त पद                                  |       |       |
| १ कित गयो पछी बोल तो                                           | . ५७१ | 11    |
| २ वाल्हा, मै वैरागिन हूँगी हो                                  | ५७२   | 22    |
| ३ हेली, सुरत सोहागिन नार                                       | ५७३   | ३१५   |
| <ul> <li>(१) पिरिथवी माया जल मे पडी</li> </ul>                 |       | ३१६   |
| ४ मनल जनम पदारथ पायो, ऐसी बहुर न आता                           | . ५७४ | "     |
| ५. में तो हरि चरणन की दासी                                     | ५७५   | ३१७   |
| ब्रजभाषा में प्राप्त पद                                        |       |       |
| १ कोई कछु कहै मन लागा                                          | ५७६   | ३१८   |
| २ मोहि लागी लगन गुरु चरनन की .                                 | ५७७   | ,,    |
| ३ गली तो त्रारो बन्द हुई, मैं हरि सो कैसे मिलूँ जाय            | ५७८   | "     |
| ४ हेरी में तो प्रेम दिवानी, मेरो दरद न जाने कोय .              |       | ३१९   |
| <ul> <li>(१) राम की दिवानी, मेरो दरद निंह जाने कोई</li> </ul>  | •     | 11    |
| ५. मीरौँ मनमानी सुरत सैल असमानी .                              | ५८०   | "     |
|                                                                |       | •     |

| દ્                     | सखी, तैने नैन गमाय दिया रोय                       | ५८१   | ३२०  |
|------------------------|---------------------------------------------------|-------|------|
| . 9                    | पिया मोहि आरति तेरी हो                            | ५८२   | ,, ^ |
|                        | (१) स्याम तेरी आरति लागी हो                       |       | ३२१  |
|                        | (२) पिया मोहे आरति तेरी हो                        |       | ३२२  |
|                        | (३) पिया मोहिं आरति तेरी हो                       |       | "    |
|                        | री मेरे पार निकस गया, सतगुरु मारया तीर            | ~५८३  | ३२३  |
| ९                      | भर मारी रे वाना, मेरे सतगुरु बिरह लगाय के         | ५८४   | "    |
| १०                     | नैनन बनज बसाऊँ री, जो मैं साहिब पाऊँ <sup>-</sup> | ५८५ - | "    |
| गुजराती में प्राप्त पद |                                                   |       |      |
| १                      | मार्या रे मोहना बाण, धूतारे, मने मार्या मोहना बाण | ५८६   | ३२४  |
| २                      | तमे जानि लियो समुद्र सरीखा, मारा वीरा रे          | ५८७   | ,,   |
| ą                      | मदरि माॅ दिवडा बिना नुॅ ॲघारूॅ                    | ५८८   | 11   |
| *                      | जुनॅ थर्यू रे, देवल, जुनूँ थर्यूँ                 | ५८९   | ३२५  |
| ų                      | आरति तोरी रे प्रिय, मोरी आरत तोरी रे              | ५९०   | ,,   |

# जीवन खण्ड



# मतभेद

## राजस्थानी में प्राप्त पद

ξ

त् मत बरजै माई री, साधाँ दरसन जाती।
राम नाम हिरदै बसै, माहिले मदमाती।
माई कहै सुन धीहड़ी, काहे गुण फूली।
लोक सोवै सुख नीदड़ली, थे क्यूँ रैणज भूली।
गेली दुनियाँ बावली, ज्यॉक्रूँ राम न भावै।
ज्याँ रे हिरदै हरि बसै, त्याँ क्रूँ नीद न आवै।
चौबास्याँ की बावडी, ज्याँ क्रू नीर न पीजै।
हरि नारे अमृत झरै, ज्याँ की आस करीजै।
रूप सुरगा राम जी, मुख निरखत जीजै।
मीराँ व्याकुल विरहणी, अपनी कर लीजै।।१।।†

उपर्युक्त पद में "माहिलें" के स्थान में "म्हॉरें" होना युक्तियुक्त है, क्योकि "माहिलें" जैसा कोई शब्द हिन्दी यह राजस्थानी मे नहीं है।

7

मीराँ । माई, म्हाँने सुपणे मे परण गया जगदीस । सोती को सुपणा आविया जी, सुपणा बिस्वाबीस । माँ गेली दीखे मीरा बावली, सुपणा आल जंजाल । मीराँ माई, म्हाँने सुपणे मे, परण गया गोपाल ।

१ शुभ, २ पागल,

अंग अंग हल्दी मैं करी जी, सूधे भीज्यो गात।
माई, म्हॉने सुपणे में परण गया दीनानाथ।
छप्पन कीटि जहाँ जाण' पधारे, दुल्हा श्री भगवान।
सुपणे में तोरण' बॉधियो जी, सुपणे में आयी जाण।
मीरॉ को गिरधर मिल्यां जी, पूर्व जनम के भाग।
सुपणे में म्हॉने परण गया जी, हो गया अचल सुहाग।।२।।†

### पाठान्तर--१

माई म्हॉने सुपना मे परणी गोपाल।
गैली ये मीरॉ भई बावरी, सुपनू छै आल जजाल।
जो तू ने सुपना मे गिरधर मिलिया, तो कछुक सैनाण बताय।
हल्दी तो पीठी म्हॉरे अग लिपटाई, मॅहदी सूँ राच्या म्हॉरा हाथ।
छप्पन कोड जादू जान-पधारिया, दूल्हो श्री भगवान।
सॉवरियो सिर पेच कलगी, सोरठणी तलवार।
मीरॉ के प्रभु गिरिधर नागर, पूरबले भरतार।

### पाठान्तर---२

माई, री म्हॉने सुपणे में परणी गोपाल। राती पीरी चूनर पहरी, महदी पान रसाल। कॉई करॉ और स्ंग भॉवर, म्हॉने जग जंजाल। मीरॉ प्रभु गिरधरन लाल सूँ, करी सगाई हाल।

### पाठान्तर--३

माई, मै तो सपना मे परणी गोपाल। हाथी भी लायो घोडा भी लायो और लायो सुखपाल।†

१ बारात, "२ लकडी का बनाया हुआ एक चित्रित त्रिकोण जो बारात के समय पर लडकी के पिता के दरवाजे पर बॉघ दिया जाता है। नियमानुसार दुलहा नीम की छड़ी से इसको छू देता है, तब अन्य रस्में की जाती है।

### मतभेद

#### पाठान्तर--४

माई हूँ सुपणे मे परणी गोपाल।
मित करो म्हाँरी ब्याव सगाई, क्यूँ बाँधो जजाल।
झूठा मात पिता बधु, बध्यो अबध्या ख्याल।
मीराँ के प्रभु गिरधर नागर, साँचो पित नन्द्रलाल।
†

उपर्युक्त दोनो पदो की प्रामाणिकता सदिग्ध है। मीरॉ की छोटी बयस मे ही मीरॉ की माता का निधन हो गया था, यही अद्यावधि सर्वमान्य है। भाषा पर भी आधुनिक राजस्थानी का प्रभाव स्पष्ट है।

3

कूडो वर कुण परणीजे माय, परणूँ तो मर मर जाय।
लख चौरासी को चूडलो रे बाला, पहर्यो कितीयक बार।
कै तो जीव जानत है सजनी, कै जाने सिरजणहार।
सात बरस की मै राम आरध्यौ, जब पाया करतार।
मीराँ ने परमातम मिलीया, भव भव का भरतार॥ ३॥+

यह पद श्री भटनागर जी द्वारा प्राप्त हुआ है। पदाभिव्यक्ति में अर्थ सगति नहीं है। अत पद को प्रक्षिप्त कहा जा सकता है।

४

म्हॉने गुरू गोविन्द री आण, गोरल ना पूजां। और जो पूजो गोरज्या जी, थे क्यूँ न पूजो गोर। मन बॉछत फल पावस्यो जी, थे क्यूँ पूजो और। निह हम पूजाँ गोरज्याँ जी, निह पूजाँ अनदेव। बाल सनेही गोविन्दो, साध सता को काम। थे बेटी राठोडाँ की, थाँने राज दियो भगवान। राज करे ज्याँने करने दीज्यो, मै भगता री दास। सेवा सांघू जनन की, म्हाॅरे राम मिलण की आस। लाजै पीहर सासरो, माइतणौ मौसाल। सब ही लाजै मेडितिया जी, थाॅसू बुरा कहै ससार। चोरी कहूँ न मारगी , निह में कहूँ अकाज। पुन्न के मारग चालताॅ, झक मारो ससार। निह मैं पीहर सासरे, निह में पिया जी की साथ। मीराॅ ने गोविन्द मिलिया जी, गुरू मिलया रैदास।।४।।

### पाठान्तर---१

साधो रो सग निवारो राई , भाभी जी गोरल पूजो जी राज। साइयाँ पूजे गोर ने थूं पूजो गणगोर, मन बॉछन फल पावस्यौ। भाभी जी रुठे गणगोर। नै पूजूं अनदेव,

बाल सामरो जाको थे निह जानो भेव। सेवा सालगराम की साध संता रो काम.

थे, बेटी राठौड की, थॉने राज दियो भगवान। राज करे ज्याँने करन द्यो, मैं सन्तां की दास। भगति करॉ भगवान की, म्हॉरे राम मिलण की आस। लाजै पीहर सासरो, लाजै या मोसार,

नितरा आवै ओलमा, थांने बुरा कहै संसार। चोरी न करूँ कुमारगी, नहि कुमाऊं पाप,

पुन रे मारग चालता, म्हांसू कांई हठ लाग्या छो आप। किंदि ठाकुर परचो दियो, किंद मानी परतीति। कुल को नातो तोडियो, भाभी जी निह छै राजा की रीति। निह जाऊं पीहर सासरे, निह पिया के पास। मीराँ सरणे राम के, म्हांने गुरू मिलिया रैदास।

१ कुमार्गी होना, २ राजा, ३ सखियाँ, ४ नित्यप्रति, ५ कब, ६ प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाना,

मीरॉ तो जन्मी मेरता सजनी म्हांरी है। आन लियो ओतार पिय म्हांरो गिरधारी। और सहेली पूजे गोरजा सजनी म्हारी है। थे बी पूजो गोर पिंय म्हांरो गिरधारी। और तो पूजे गोरजा हे सजनी म्हांरी है। म्हे म्हाको सालिगराम पिय म्हारो गिरधारी । परोहित उरे बुलाय के हे सजनी म्हारी है। मीराँ की लगन लिखाय पिय म्हांरो गिरधारी। पिरोहित बैसो बिच जाय के हे सजनी म्हारी है। पौच्यो छै गढ चितौर हे पिय म्हांरो गिरधारी। गेली भई मीरा बावली सजनी महारी है। अकल कुमारी बारी बसै प्यि म्हारो गिरधारी। कागद मीरां मोकल्या हे सजनी म्हांरी हे। थारी खुसी परै तो राणा आव पिय म्हारो गिर्धारी। हाथी सिधारे राणा सात सै सजनी म्हारी है। घरला वार न पार पिय म्हांरो गिरधारी। नेजे तो आवे चमकता म्हांरी सजनी है। उडती आवे छै खेह पिया म्हांरो गिरधारी। काकड आयो राणा राजई सजनी म्हांरी है। काकड करहा भुकाय पिय म्हारो गिरधारी। आय पहुच्यो राणा मेडते सजनी म्हारी हे। बाजे बहोत बजाय पिय म्हारो गिरधारी। बागा तो आया राणा राई सजनी म्हारी हे। तबुवा दिये है तनाय पिय म्हांरो गिरधारी।

१ अवतार, २ यहाँ, ३ अखड कुमारी, ४ सरहद, ५ सरहद ने अपने शिखर झुका दिये, अर्थात सरहद के लोगो ने बारात सजाकर आते हुए राणा का विशेष स्वागत किया ।\*

तीरण आया राणा राजई सजनी म्हारी है। कामिण' कलस सॅवारि पिय म्हांरो गिरधारी। फेराँ तो आया राणा राजई सजनी म्हांरी हे। एक मीरा की मीरा दोय पिय म्हारी गिरधारी। परण पधारियो राणा राजई सजनी म्हारी हे। पर्हुच्यो गढ चितौर पिय म्हारो गिरधारी। महला पधार्यो ऱाणा राजई सजनी म्हारी है। एक मीराँ की चारू मीराँ पिया म्हारो गिरधारी। सङा उरे बुलाय कै सजनी म्हारी है। मीरॉ क् समझाय, पिय म्हारो गिरधारी। समझाये समझे नहि सजनी म्हारी है। बजर सिला विष बाट पिय म्हारो गिरधारी। बजर सिला बिल बांटियो मजनी म्हारी है। पर फेटा बीच छानि पिय म्हारो गिरधारी। •पर फेटा बीच छानियो सजनी म्हांरी हे। देवो मीराँ जी को जाय पिय म्हांरो गिरधारी। चरनोदक आरोग्यो' सजनी म्हारी हे। दूनो बढयौ छै सनेस' पिय म्हांरो गिरधारी। पगा जू बाधे घूघरा, सजनी म्हांरी हे। गावै छै गुन गोविन्द पियम्हारो गिरधारी। पटका' खोल पगां पर्यौ सजनी म्हांरी है। अपनो गुरुजी बताय पिय म्हांरो गिरधारी। म्हारो गुरु रैदास है सजनी म्हारी है। पढे स्ने फल होय पिय म्हारो गिरधारी ॥५॥ ।

लगभग एक ही भावना को व्यक्त करने वाले उपर्युक्त दोनो ही पद विशेष ध्याम देने योग्य है। पहले पद से यह स्पष्ट नहीं होता कि

१ घर मे काम करने वाले नौकर, २ भाँवरें, ३ खा लिया, ४ स्नेह, ५ दरवाजा।

वार्तालाप किस विशेष व्यक्ति से हो रहा है। पहले पद (न०४) के दूसरे पाठ से वार्तालाप का किसी ननद के साथ होना और दूसरे पद (न०५) से वार्तालाप का किसी सखी के साथ होना ही स्पष्ट होता है। साथ ही इस पद (न०५) की कुछ अपनी विशेषताएँ भी है। पदाभिव्यक्ति से स्पष्ट है कि मीरॉ का विद्रोध न केवल गोर—पूजा से है अपितु राणा के साथ निश्चित किए गए विवाह से भी है। परन्तु इस विरोध के वावजूद भी मीरॉ का विवाह हो जाता है। चित्तौड पहुँन कर भी मीरॉ राणा की कुल परम्पर्राओ को स्वीकार नहीं करती। अत विष देने की योजना की जाती है। इस योजना में निष्फल हो राणा प्रायश्चित करते है तथा मीरॉ के गुरु को जानने की इच्छा प्रकट करते है। यह "रैदास" कौन हो सकते है मीरॉ द्वारा बार बार "रैदास" को अपना गुरु बताना भी एक अत्यन्त विचारणीय प्रश्न है।

√,€

दे माई म्हाको गिरधर लाल् ' थारे चरणा की आनि करत हो, और न मणि लाल । नात सगो परिवारो सारो, मने लागे मानो काल। मीरॉ के प्रभु गिरधर नागर, छिब लिख भई निहाल ।।६॥† उपर्युक्त पद प्रियादास कृत ''भक्तमाल'' की टीका मे आए उद्धरण का ही गेय-रूपान्तर मात्र सिद्ध होता है।

9

मीराँ ए ज्ञान घरम की गाठडी, हीरा रतन जडाओ जी । लोग थांरी निन्दरा करे, साधा में मत जाओ जी । कुण गुरु समझायो, घर को धन्धो छोडचो जी । लोग थारी निन्दरा करे, साधा में मत जाओ जी । कने कहोगी बाई माइडी, कणे कहोगी बाई बीरो जी ? कूण थारा पगलिया चापसी, कूण बूझे मन री बात ? बुढी टेढी महांरी मायडी, बीरा भर्यो ससार ।

पावडी पर्गिलियां चापसी माला बुझै मन की बात ।
हरिदास दर्जी की बीनती जी, घोला वस्तर सिमाओ जी ।
देर नगारो मीरॉ चढ गयी, माता हियो मत हारो जी ।
बागा मे बोली कोयली, बन मे दादुर मोर ।
मीरॉ ने गिरिधर मिलिया जी, नागर नन्द किशोर ॥७॥ †

उपर्युक्त पद से यह अज्ञात ही रह जाता है कि ऐसी दृढ अभि-व्यक्ति किसके प्रति हुई <sup>?</sup> बहुर्त सम्भव है कि यह हरिदास दर्जी नामक कोई ''रैदासी'' सत ही मीत्रॉ के गुरु ''रैदास'' हों।

ሪ

कोई कछु कहो रे रग लाग्यो, रगलाग्यो भ्रम भाग्यो । लोग कह मीरा भई बावरी, भ्रम दूनी ने खा गयो । कोई कह रग लाग्यो । 
मीरा साधा मे यूँ रम बैठी, ज्यूँ गूदड़ी मे तागो । सोने में सुहागो ।
मीरा सूती अपने भवन में, सतगुरु आय जगा गयो । 
ज्ञानी गुरु आय जगा गयो ।।८।।†

९

थांने बरज बरज मैं हारी, भाभी मानो बात हमारी। राणे रोस कियो था ऊपर, साधो मे मत जारी। कुल को दाग लगे छे भाभी, निन्दा हो रही भारी। साधो रे सग बन बन भटको, लाज गमाई सारी। बड़ा घरां मे जन्म लियो छै, नाचो दै दै तारी। बर पायो हिंदुवाणै सूरज, अब बिदल मे काई धारी। मीरॉ गिरधर साध सग तज, चलो हमारे लारी।

१ खडाऊ या चप्पल, २ दबावेगी, ३ डैके की चोट,

- मीरा : मीराँ बात नही जग छानी, ऊदाँ समझो सुघर सँयानी । साधू मात पिता मेरे, सजन सनेही ग्यानी । सत चरण की सरण रैण दिन, सत्त कहत हू बानी । राणा ने समझाओ जाओ, मै तो बात न मानी । मीराँ के प्रभू गिरिधर नागर, सता हाथ बिकानी ।
- उदाँ . भाभी । बोलो बात बिचारी ।
  साधो की सगित दुख भारी, भानो बात हमारी ।
  छापा तिलक गलहार उतारो, पिहरो हार हजारी ।
  रतन जिंदत पिहरो आभूषण, भोगो भोग अपारी ।
  मीराँ जी थे चालो महल मे, थॉने सोगन महांरी ।
- मीरॉ ' भाव भगत भूषण सजे, सील सतो सिगार। ओढी चूनर प्रेम की, म्हारो गिरधर जी भरतार। ऊदा बाई मन समझ, जाओ अपने धाम। राज पाट भोगो तुम ही, हमसे न तासूँ काम ॥९॥

म्हांरी बात जगत सूँ छानी, साधा सूँ नही छानी री। साधू मात पिता कुल मेरे, साधू निरमल ग्यानी री। राणा ने समझाओ बाई, (ऊदाँ) मै तो एक न मानी री। मीराँ के प्रभु गिरिधर नागर, सतन हाथ बिकानी री।।१०॥†

इस पद को स्वतन्त्र पद न मानकर पद स.७ की ही कुछ पिन्तयो "मीरा गिरिधरंं हाथ बिकानी" का ही गेय रूपान्तर मानना अधिक युक्ति-सगत प्रतीत होता है। प्रथम पिन्त के सिवा अन्य पिन्तयों पर ब्रजभाषा की छाप स्पष्ट है।

-भाभी मीराँ । कुल ने लगायी गाल, ईंडर गढ़ ते आया ओलमां । बाई ऊदाँ ! थाँरे म्हाँरे नातो नाहि, बासो बस्या का आया जी ओलमा । भाभी मीराँ । साधाँ को सग निवारि, सारो सहर थाँरी निन्दा करें । बाई ऊदाँ करें तो पड्या झख मारो, मन लाग्यो रमता राम सूँ । भाभी मीराँ पहरों नी मोत्या को हार, गहणो पहर्यो रतन जडाव को । बाई ऊदाँ छोड्यो मोत्यां को हार, गहणो तो पहर्यो सील सन्तोष को । भाभी मीराँ ! औराँ के आवे के आच्छी फढी जान,

शारें आवे हरिजन पावनां। बाई ऊदां चौबसियां झाँक, साधां को मडल लागे सुहावणो। भाभी मीरां! लाजे गढ़ चितौड, राणों जी लाजै गढ़ रा राजबी। वाई ऊदां 'तार्यो तार्यो चित्तौड, राणां जी तार्या गढ रा राजबी। वाई ऊदां 'तार्यो तार्यो चित्तौड, राणां जी तार्या गढ रा राजवी। भाभी मीरां' लाजै लाजै थांर मायड बाप, पीहर लाजै जी मेडतो। बाई उदां 'तार्या महें तो मायड बाप, पीहर तार्यो जी मेडतो। भाभी मीरां! राणां जी कियो छैथां पर कोप, रतन कचोले विष घोलियो। बाई ऊदां 'घोल्यो तो घोलवा द्यों कर, चरणामृत वो ही महें पीवस्यां। भाभी मीरां' देखतड़ा ही मर जाय, विष तो कहिए बासक नाग को। बाई ऊदां ' नहीं म्हारे माय र बाप, अमर डाली घरती झेलिया। भाभी मीरां 'राणां उभा छैथारे द्वार, पोथी मागें छैथारे ज्ञान की। बाई ऊदां! महारी खाँड़ा री धार, ज्ञान निभावन राणा छैनहीं। माभी मीरां' राणां जी रो बचन न लोप, उन रूठ्यां भीड़ी कोऊ नहीं। बाई ऊदां! रमापति आवे महारी भीड़,अरज करूं छूँ तांसू बीनती।।११॥।

१२

भाभी मीरॉ हो साधा को संग निवारि, थारी लोक निन्दा करें।

१ शिकायत, २ भली सुन्दर, ३ वर्राम्दा।

सार्चा साहिब जी यो दुख सह् घो न जाई, हीवडो तो सुमर भर्घो सांचा साहिब जी बिडद री लाज, कर जोडे मीरॉ बिनती करै।।१२॥ †

उपर्युक्त पूद में कुम्भा जी तथा दूदा जी का नाम आया है, यह विचारणीय है। ऐसे पदो से यही स्पष्ट हो जाता है कि मीरॉ का विवाह "कुँबर" से नहीं अपितु "राषा" से ही हुआ था, परन्तु यही एक पद ऐसा है जिसके आधार पर यह राणा कौन थे, इस पर प्रकाश पडता है। पद की पिक्त "राणा जी रा बाघेलां ं में डेती" विशेष महत्वपूर्ण है। इस अभिव्यक्ति के आधार पर कहा जा सकता है कि मीरॉ तक जहर का प्याला पहुँचाने वाले राणा के बाघेला सरदार ही थे। पद विशेष विचारणीय है।

# १३

ऊदां: माया थे क्यूँ रे तजी भाभी मीराँ, क्यूँ रे लियो बैराग, काई थारे मन बसी।

मीरा : याही म्हारे मन बसी ऊदा, यूँ लियो बैराग, माया युँ रे तजी।

ऊदां. ऊचा नीचा बेसणा ये भाभी उत्तम तिहारी जात, राणा सो वुर पाइयो हे भाभी, नो कूँटाँ में थांरो राज।

मीरॉ: ऐसा तो मोती ओस का ये बाई, जैसी यो संसार, लगै झकोलो पोन को ये बाई, छिन मे सब ढल जाय।

ऊदाँ: खीर खांड को भोजन जीमो भाभी, ओढ़ो दिखनी चीर । राणा सो वर पाइयो थे भाभी, सब मह लाय थांरो सीर।

१ कोना, दिशा, २ दिखनी चीर विक्षण से आया हुआ वस्त्र। राजस्थान में इसको अति उत्तम और सुन्दर माना जाता है। अपनी बहुमूल्यता के कारण यह राजघराने के ही उपयुक्त पड़ता है। अत यह शब्द सुन्दर और कीमती वस्त्र के लिए रूढ़ि रूप हो गया।

मीरॉ खीर खाड को भोजन त्याग्यो ये बाई, त्याग्यो दिखणी चीर राणा सो वर त्याग्यो ये बाई, सब सतन मे म्हारो सीर। ऊदॉ वास्या-कूस्या टुकडा ये भाभी, और मिलेगी खाटी छार्य रो रो भूखा मरो ये भाभी, नहीं मिलेगो हरि आय। मीरॉ बास्या तो कूस्या टूकड़ा ये बाई, पीस्यां खाटी छाय । महे रोवा भूखा मरा ये बाई, जब रे मिलेगो हरि आय।।१३॥ में माया महे तो यूर तजी।

# 8%

सुणजो जी थे भाभी मीराँ, थापे राणा जी कोप कियो छै जी माभी थारे मारणा कारणे, प्यालो हाथ लियो छै जी। उठ उठ भाजे रोस रो, या तो हींथ खग लियो छै जी। मीराँ के प्रभु गिरधर नागर, इमरत पान कियो छै जी।।१४॥† यह पद भी कोई स्वतन्त्र पद न होकर पद न०११ की कुछ पंक्तियो का ही गेय रूपान्तर प्रतीत होता है।

# १५

अकोलो लाग्यो जी रग गिरधर को आन।
गिरधर गिरधर काई करो, कोई गिरधर इयाम सुजाण।
मीराँ तो चन्दा भई, कोई गिरधर उँग्यो भान।
ऊदाँ थे तो बावली, कोई निहचै करल्यो ध्यान।
आपा दोन्यू मिल भजा, कोई ज्यो गोप्याँ बिच कान ।
मीराँ ने गिरधर मिलिया जी, ममता रो राख्यो मान।।१५॥
पदाभिव्यक्ति असगत है। कीर्तन मडली मे प्राय ऐसे गीत मिलते है। प्राप्त इतिहास के आधार पर मीराँ की किसी ननद का नाम ऊदाँ बाई नहीं मिलता। भोजराज की चार बहने थी। १ कुवरबाई

१ रूखा सखा, २ छाँछ, सट्ठा, ३ कान्ह, कृष्ण।

२ पद्माबाई, २ गंगाबाई और ४ राज बाई। प्रसिद्ध ऐतिहासिक गह लोत जी के अनुसार मीरॉ की एक ननद का डूगरगढ ब्याहा जाना सिद्ध होता है। अद्यावधि प्राप्त इतिहास के आधार पर उपर्युक्त पदो को प्रामाणिक मानना सम्भव नही।

# १६

अब मीराँ मान लीजो म्हारी , हो जी थाने सिखया बरजे सारी।
राणा बरजे, राणी 'बरजे, बरजे सब परिवारी।
कुवर पाटवी सो भी-बरजे, और सहेल्या सारी।
सीस फूल सिर ऊपर सोहै, विदली शोभा भारी।
साधन के ढिग बैठ बैठ के, लाज गमाई सारी।
नित प्रति उठि नीच घर जाओ, कुल को लगाओ गारी।
बडा घरा की छोरू कहावो, नाचो दे दे तारी।
वर पायो हिन्दुवाणे सूरज, इब दिल में काई धारी।
तार्यो पीहर, सासरो तार्यो, माय मोसाली तारी।
मीराँ ने सदगुरु मिलिया जी, चरण कमल बलिहारी।।१४॥।

पदाभिव्यक्ति के आधार पर यह स्पष्ट नहीं होता। कि यह संवाद किस के साथ हो रहा है। प्रथम दो पिक्तयों की अभिव्यक्ति अवश्य ही कुछ नई सी प्रतीत होती है। परन्तु अन्य पिक्तयों को देखने से ऐसा ही प्रतीत होता है कि ऊदाँ-मीराँ सवाद की भावनाओं की ही पुनु- हिक्त हुई है। इतने अधिकारपूर्ण ढंग से विरोध किसी प्रभावशाली निकट संबंधी द्वारा ही संभव है। बहुत सम्भव है कि यह सवाद भी ऊदाँ-मीराँ के बीच हुआ हो।

पद की प्रथम दो पंक्तियाँ विशेष महत्वपूर्ण है। "राणा" और "राणी" तो विरोध करते ही है, इतना ही नही, "कुवर पाटवी सो भी बरजे"। यह "कुवर पांटवी" कौन है? क्या यही भोजराज हे? प्राप्त इतिहास बूताता है कि मीराँ का सघर्ष वेघव्य के बाद ही प्रारम्भ

<sup>-</sup>१ युवराज।

हुआ, जब कि भोजराज के सौतेले छोटे भाई राज्याधिकारी बने। उपर्युक्त पद के आधार पर मीराँ का संघर्ष भोजराज की जीवित्र अवस्था मे ही प्रारम्भ हो जाता है और वह भी कृष्ण की आराधना हेतु नही अपितु इसलिये कि "नितप्रति उठि नीच घर जाओ" और "नाचो दे दे तारी"।

अन्तिम पिन्ति मे विणित यह ''सदगुरू'' भी अब तक एक रहस्य ही बने हुए है। सम्भव है कि ''सदगुरू'' कौन थे, यह जान लेने पर मीरॉ के जीवन वृतान्त पर गहरा प्रकाश पड सकैंगा।

१७

निह भावै थारो देसडलो रग रूडो । थारे देसा मे राणा साध नही छै, लोन बसै सब कूड़ो। गहना गाठी राणा हम सब त्याग्या, त्याग्या कर रो चूडो। काजल टीकी हम सब त्याग्या, त्याग्या बाधन जूड़ो। मेवा मिसरी मै सब त्याग्या, त्याग्या छै सक्कर बूरो। तन की आस कबहु निह कीनी, ज्यूं रण माही सूरों। मीराँ के प्रभु गिरधर नागर, वर पायो मै पूरो।।१७॥

# पाठान्तर १,

निह भावै थारो देसड़लो जी रूडो रूडो। हरि की भगित करै नहीं कोई, लोग बसे सब कूडो। पाटी माग उतारि धरूंगी, न पहिरू कर चूडो। मीरॉ हठीली कह सतन सो, वर पायो छै पूरो।

# पाठान्तर २,

राणा जी थारो देसडलो रग रूडो। थारे मुलक मे भक्ति नहि छै, लोग बसे सब कूझे।

१ रगो से भरा सजा हुआ सुन्दर।

पाट पटम्बर सब ही मैं त्यागा, तज दियो कर रो चूडो। मेवा मिसरी मैं सब ही त्यागा, त्यागा छै सक्कर बूरो। तन की मैं आस कबहू निह कीनी, ज्यूँ रण माहि सूरो। मीरॉ के प्रभु गिरधर नागर, वर पायो छै पूरो।

# पाठाम्तर ३,

राणा जी थारो देसहलो छै रग रूड़ो। राम नाम की भिक्त न भावे, लोग बसै सब कूडो। मेवा मिठाई मीरा सब ही त्यागे, त्याग्यो छै सान और बूरो। गहणो तो गाठो मीरा सब ही त्याग्यो, त्याग्यो छै बैया रो चूडो। साल दुसाला मीरा सब सोई त्याग्या, सिर पर बांध्यो छै जूडो। मीरा के प्रभु हरि अविनासी, बर पायो छै मीरा रूडो।

# पाठान्तर ४.

देसड़लो रूड़ो रूडो, राणा जी थांरो देसडलो।
भगत न भावै म्हारा राम की,लोग बसै सब छै कूडो।
मेवा मिसरी सब ही त्याग्या, त्याग दियो छै बूरो।
तन की आस कबहू निह कीनी, ज्यू रण माहि सूरो।
भाई मात कुटुम्बी त्याग्यो, त्याग दियो छै चूडो।
धूंघट को पिट दूर कियो, सिर बाध्यौ छै जूड़ो।
यो ससार भव दु ख को सागर, मैं हाकीयौ दूरो।
मीरा के प्रभु हिर अविनासी, वर पायो छै पूरो।

यह पाठ भटनागर जी द्वारा किसी दादू पथी सत के सग्रह से प्राप्त हुआ।

१८

राणौ जी मेवाडो म्हांरे दाय न आवे। गिरधर मो मर्न भाया भोलि माय। राणा जी म्हारू रूस रह्यो है,

कडा वचन सुनाय भोली माय।

गुरू कृपा सूँ सत पधार्या,

सता श्याम मिलाय भोली माय।

बाधि घूघरा नृत्य करू म्हे,

हिर गुण गाय रिझावा भोली माय।

मीराँ के प्रभु आस पराई,

गिरिधर सेजाँ आया भोली माय।।१८।।†

पद की प्रथम पिक्त की अभिव्यक्ति पद स० १७ की अभिव्यक्ति से मिलती है। परन्तु शेष पदाभिव्यक्ति सैर्वथा विभिन्न पडती है। पदाभिव्यक्ति से संगति का भी अभाव है। "भोली माय" जैसा सम्बोधन पद की हर पिक्त मे प्रयुक्त हुआ हैं जो विशेष विचारणीय है।

# १९

अब निह मानूँ राणा थारी, मै बर पायो गिरधारी।
मिन कपूर की एक गित है, कोऊ कहो हजारी।
ककर कचन एक गित है, गुँज मिरच इकसारी।
अनड घणी को सरणो लीनो, हाथ सुमिरनी धारी।
जोग लियो जब क्या दलगीरी, गुरू पाया निज भारा।
साधू सगत मह दिल राजी, भइ कुटुम्ब सूँ न्यारी।
कोड बार समझाओ मोकूँ, चालूँगी बुद्धि हमारी।
रतन जिंडत की टोपी सिर पै, हार कठ को भारा।
चरन घूघरू घमस पडत है, म्हे करा स्याम सूँ यारी।
लाज सरम सब ही मै हारी, यौ तन चरण अधारी।
मीराँ के प्रभु गिरिधर नागर, झक मारो ससारी।।१९॥+

# पाठान्तर १,

अब निह मानाला महे थारी, महाने बर मिलि गिरधारी।
मन कपूर की एक ही गित है, कहा कहू बार हजारी।
ककर कचन एक गिणत है, गुज मिरच एक सारी।
अनन्तः धणी के सरणे आई, हाथ सुमिरिणी धारी।
जोग लियो जब बाद तजी री, गुर पाया निज भारी।
साध सगत मेरो मन राजी, भई कुटुब सू न्यारी।
कोड बार समझावों मोकू, चालूगी बुद्धि हमारी।
महे राणा के परत न रहस्या, कई बार कह कह हारी।
सौ बातन की एक बात है, अब तो समझ गवारी।
रतन जिंदत की टोपी सिर पर, हार कठ को भारी।
चरण घूँघरा घमस पडत है, "महे" कराँ स्याम सू न्यारी।
लाज सरम तो सभी गुमाई, यो तन चरणा धारी।
मीराँ के प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल बिलहारी। †
उपर्युक्त पद निम्नाँकित अन्तर के साथ भी पाया जाता है।

१ अतिभारी। २. जब बाद तजी री। ३ मै भई स्याम की प्यारी।

# पाठान्तर २,

अब तो नहीं म्हें थांरी म्हांने, वर मिलिया गिरधारी।
मन कपूर की एक ही गित हैं, कहा कहूं बार हजारी।
ककर कंचन एक गिणत है, गुज मिरच इकसारी।
अनन्त धणी के सरणे आईं, हाथ सुमिरणी धारी।
जोग लियो जब सब ही त्याग्यो, गुरु पाया निज भारी।
साध संगत मेरो दिल राजी, भईं कुटुब सून्यारी।
कोटि बेर समझावो मोकूंं, चालूगी बुद्धि हमारी।
महें राणा के परत न जावा, केईं बेर कह हारी।

१ लौटकर।

सुवरण राग एक ही गित है, अब तो समझ गवारों। रतन जटित की टोपी सिर पर, हीरा कठी धारी। पाय घूघरा घमस पडत है, करी स्याम सूयारी। मीरों के प्रभुगिरधर नागूर, चरण कमल बलिहारी।+

उपर्युक्त पद मे अभिन्यक्त भावनाएँ विशेष महत्वपूर्ण है। पदाभिन्यक्ति से स्पष्ट होता है कि पद की रचना गृह त्याग के बाद ही हुई है। "जोग लियो कह हारी" जैसी अभिन्यक्ति के आधार पर ऐसा सम्भव प्रतीत होता है कि इस पद की रचना शायद मीराँ को लौटा लाने के प्रयास के अवसर पर हुई है। पद की नवी पक्ति मे प्रयुक्त "गवारी" सम्बोधन किसके प्रति हुआ, यह भी कहीं से स्पष्ट नहीं होता। पद विशेष विचारणीय है।

### २०

अरे राणा पहली क्यो न बरजी, लागी गिरधारिया से प्रीत।
मार चाहे छाँड राणा, नहीं रहू मैं बरजी।
सगुना साहिब सुमरता रे, मैं थारे कोठे खटकी।
राणा जी भेज्या विष रा प्याला, कर चरणामृत गटकी।
दीनबन्धु सांवरिया है रे, जाणत है घट घट की।
म्हारे हिरदा माहि बसी है, लटकन मोर मुकुट की।
मीराँ के प्रभु गिरिधर नागर, मैं छू नागर नटकी।।२०॥ †
पदाभिव्यक्ति में पूर्वापर सम्बन्ध का निर्वाह नहीं हुआ है।

२१

राणा जी म्हाने या बदनामी लागे मीठी।
कोई निन्दो कोई बिन्दो, में चलूगी चाल अनूठी।
साकली गली में सतगुरु मिलिया, क्यूकर फिरू अपूठी।
सदगुरु जी सू बाता करता, दुरजन लोगा ने दीठी।
मीरा के प्रभु गिरधर नागर, दुरजन जलो जा अँगीठी।।२१।।

# पार्ठान्तर १,

याहीं बदनामी मीठी हो, राणा जी, याही वदनामी मीठी। रावली ड्योढ्या म्हाने सतगुरु मिलिया, किस विध फिरूगी अपूठी। सत सगित मे ग्यान सुणै छी, द्भुरजन लोगा मोहि दीठी। यो मून मेरो हरि मे बसियो, जैसे रग मजीठी। मीराँ के प्रभु गिरधर नागर, दुरजन जलो ज्यूँ अगीठी।

# पाठान्तपुर २,

राणा जी म्हाने याही बदनामी मीठी । साकडली सेरयां जन मिलिया, क्यू कर फिरू अपूठी । राम जी सू में तो बात करै छी, दुरजन लोगा ने दीठी । बुरा जी कहो नै कोई, भला जी कहो नै, नै आनो किस की बसीठी । जन मीराँ के है निन्देक प्राणी, जल बलि होई अगीठी । †

# पाठान्तर ३,

राणा जी मुझे यह बदनामी लगे मीठी।
कोई निन्दो कोई बिन्दो, मैं चलूगी चाल अपूठी।
साकली गली में सतगुरु मिलिया, क्यू कर फिल्लं अपूठी।
सतगुरु जी सू बातज करता, दुरजन लोगा ने दीठी।
मीरा के प्रभु गिरधर नागर, दुरजन जलो जा अंगीठी।
†

इस पाठ की प्रथम दो पिक्तियों पर भाषा की दृष्टि से आधिनिक प्रभाव है।

# पाठान्तर ४,

राण्य जी म्हाने या बदनामी लागे मीठी। थे तो राणा जी राजकवर छो, म्हे राठोडा री बेटी। भलाई कहो म्हांने बुराई कहाँ जी, नही माना रे किसी की। साकडी गली में म्हारा सतगुरु मिलिया, कैसे फिल्गी अपूठी। लभ फाड मीरॉ कने गरज्या, दुरजन जलाये अगीठी। †

# पाठान्तर ५,

राणा जी म्हाने या बदनामी लागे मीठी। थारो रमैयो मीरा म्हाने बतावो, नाहि तो भक्ति थारी झूठी। म्हारो रमैयो थारे घट मे बिराजे, थांरे हिये की क्यू फूटी। प्रेम सहित मैं करूगी रसोई, म्हारे गिरधर के भोग लगाई। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, रग दियो रग मजीठी।।

पद की तीसरी पिक्त की अभिव्यक्ति व भाषा शेष पद से सर्वथा भिन्न पडती है। अन्य पाठान्तरों में भी ऐसी अभिव्यक्ति नहीं मिलती। अत इस पिक्ति को तो निष्टिचन रूपेण प्रक्षिप्त कहा जा सकता ह।

# २२

माई । म्हॉरे साधाँ रो इकत्यार है। साधु ही पीहर, साधु ही सासरो, सॉर्वारया भरतार ह। जात पॉत कुल कुटुम्ब कबीला, साधू ही परवार है। मीराँ के प्रभू गिरधर नागर, रमस्याँ स्प्रधा री लार है।।२२॥

१ मजीठी। यह रग राजस्थान में विशेष रूप से बनाया जाता है। कई विभिन्न वनस्पित्यों का रस मिला कर उबाल दिया जाता है। इस खौलते हुए रस में ही कपड़ा भिगों देते हैं। कपड़े का रग कुछ कालिमा लिए हुए लाल हो जाता है। साथ ही, बनस्पितयों के कारण, कपड़े में कुछ हल्की सी सुगन्ध भी हो जाती है। यह रग और सुगन्ध कपड़े के चिथड़े चिथड़े हो जाने के बाद भी नहीं छूटता। अत 'रग दियों रग मजीठी' एक मुहावरा भी बन गया है। जिस का अर्थ है कि कभी न छूटने वाला रग। २ जोर, दबाव, ३ पीछे।

# मिश्रित भाषा में प्राप्त पद

ş

राणाः जी । अब न रहूगीः तोरी हटकी।
साधः संग मोहि प्यारा लागै, लाज गई घूँघट की।
पीहर मेडता छोड़ा आपणा, सुरत निरत दोऊ चटकी।
सतगुरु मुकुर दिखाया घट का, नाचूगी दे दे चुटकी।
हार सिगार सभी ल्यी अपना, चूडी कर की पटकी।
मेरा सुहाग अब मोकूँ दरसा, और न जाने घट की।
महल किला राणा मोहि न चाहिये, सारी रेशम पट की।
हुई दिवानी मीराँ डोलैं, केस लटा सब छिटकी।।२३।।

# पाठान्तर १,

अबं न रहूगी अटकी, मन लाग्यो गिरघर से।
माणक मोती परत न पहिरू, मे तो कब की नटकी।
गहणे म्हारे माला कठी, और चनण की कुटकी।
राजपणा की रीत गुमाई, साधा रे संग भटकी।
जेठ भऊ की, लाज न राखी, घूंघट परै जो पटकी।
म्हाने गुरू मिलिया अविनासी, दई ज्ञान की गुटकी।
नित प्रति उठि जाऊं गुरू दरसण, नाचूँ दैं दे चुटकी।
लागी चोट निज नाम धणी की, म्हारे हिवड़े खटकी।
परम गुरू के सरणे जाऊ, करू प्रणाम सिर लंटकी।
साधा के सग करम लिखायो, हर सागर मे लटकी।
मीरा के प्रभु गिरघर नागर, जनम मरण से छुटकी। †

उपर्युक्त पाठ के प्राय. सभी किया पुद खड़ी बोली में है।

### पाठान्तर २,

अब ना रहूगी स्याम अटकी, अजी म्हारो गिरधर से लाग्यौ माणक मोती परत न पहिनूँ, मैं तो नट गई कब की। गहणो म्हारे माला कठी, और चन्दन की कुटकी। राजापणा की रीति गुमाई, साधन के संग भटकी। जेठ भऊ की लाज न राखी, घूँघट परें जो पटकी। राज रीति में करम लिखायो, हिर सागर में लटकी। चोट लगी निज नाम हिर की, स्तें म्हारे हिवडे खटकी। प्रेम गुरा के चरण गहू, परणाम करू सिर लटकी। मीराँ के प्रभु गिरधर नागर, जनम मरण सूँ छुटकी।

उपर्युक्त दोनो पाठो में "जेठ भऊ की लाज न राखी" अभिव्यक्ति विशेष महत्व पूर्ण है। प्रथम पाठ में "राणा" को सम्बोधित किया गया है। यद्यपि अन्य पाठो से यह नहीं मालूँम पडता कि पद किसी विशेष व्यक्ति को सम्बोधित करके कहा गया है। क्या यह "राणा" मीराँ के जेठ है <sup>?</sup> जैसा कि उपर्युक्त दोनो पाठान्तरों से प्रतीत होता है। तब मीराँ किस की स्त्री थी <sup>?</sup> अद्याविध मान्य इतिहासानुसार मीराँ के पित भोजराज ही पाटवी के कुमार थे।

# पाठान्तर ३,

अब न रहूगी अटकी, म्हारो मन लाग्यो गिरधर से।
म्हाने गुरु मिलिया अविनासी, दई ज्ञान की गुटकी।
लगी चोट निज नाम धणी की, म्हारे हिवड़े खटकी।
माणक मोती मे न पहिनूँ, मै तो कब न नटकी।
गहना म्हारे दोवड़ो, और चनणां की कुटकी।
राजकुल की लाज गमाई, साधा के सग भटकी।
नित प्रति उठि जाऊ गुरू दरसन, नाचूँ दै दै चुटक्री।
परम गुरा के सरणे जाऊ, करू प्रणाम सिर लटकी।
जेठ बह की काण न मौना, पडो धूँघट पर पटकी।

कर्रम लिखायो साध सगत में, हर सागर में लटकी। मीराँ के प्रभु गिरधर नागर, भव सागर से छटकी।† उपर्युक्त पाठ प्रथम पाठ के विशेष निकट पडता है।

# पाठान्तर ४,

मेरो मन लाग्यो हिर जूँ सूँ, अब न रहूंगी अटकी।
गुरू मिलिया रैदास जी, दीन्ही ज्ञान की गुटकी।
चोट लगी निज नार्म हिर की, म्हारे हिवडे खटकी।
माणक मोती परत न पहिरू, मै कब की नटकी।
गेणो तो म्हारे माला दोवडी, और चन्दन की कुटकी।
राजकुल की लाज गमाई, साधा के सग भटकी।
नित उठि हिर के म्दिर जास्या, नाचा दे दे चुटकी।
भाग खुल्यो म्हारो साध संगत सूँ, सांवरिया की बटकी।
जेठ बहू की काण न मानूँ, घूँघट पड गई पटकी।
परम गुरा के सरण मै रहस्या, परणाम करा लुटकी।
मीराँ के प्रभृ गिरधर नागर, जनम मरण सूं छुटकी।
†

# पाठान्तर ५,

रूप देख अटकी, तेरो रूप देख अटकी। देह ते बिदेह भई, दुरि परि सिर मटकी। मान पिता भात बधु, सब ही मिल हटकी। हिरदा ते टरत नाहि मूरति नागर नटकी। प्रगट भयो पूरन नेह लोक जानें भटकी। मीराँ प्रभु गिरिधर बिन, कौन लहे घटकी। †

इस पाठ की चतुर्थ पक्ति के उत्तराद्ध "मूरित नागर नटकी" पाठ के बदले "सूरित वा नटकी" पाठ भी मिलता है।

# पाठान्तर ६,

माई । मै तो गोविन्द सो अटकी।
चिकत भए मै दृग दोऊ मेरे, लिख शोभा नटकी।
शोभा अग अग प्रति भूषण, बनमाला लटकी।
मोर मुकुट किट किकिन राजे, दुित दामिनी पटकी।
रिमत भई हो सावरे के सग, लोग कहै भटकी।
छुटि लाज कानि लोग, डर रह्यो न घर हटकी।
बिना गोपाल लाल बिन सजनी, को जाने घटकी।
मीराँ प्रभु के सग फिरेगी, कुज कुज भटकी।

पाठान्तर ५ और ६ की, भाषा स्पष्ट रूपेण ब्रज भाषा है। भाषा के इस अंतर के साथ ही साथ भावाभिव्यक्ति में भी कितना गहरा अन्तर आ गया है। यह पहलू अत्यन्त विचारणीय ह। खड़ी बोली से प्रभावित राजस्थानी भाषा में प्राप्त सम्पूर्ण पाठों से सतमत का प्रभाव स्पष्ट हो उठता है, जब कि ब्रजभाषा के पदों से वैष्णव प्रभाव ही स्पष्ट होता है।

# ब्रजभाषा में प्राप्त पद

ξ

बरजी मै काहू की नाहि रहू।
सुनो री सखी तुम सो, या मन की साची बात कहू।
साधु सगित किर हिर सुख लेऊ, जगतै हो दूरि रहू।
तन मन धन मेरो सब ही जावो, भल मेरो सीस लहू।
मन मम लाग्यो सुमरण सेती, सब का मै बोल सहू।
मीराँ के प्रभु गिरधर नागर, सत्गुरू शरण गहू। ।।२४।।

उपर्युक्त पाठ की प्रथम पिक्त मे निम्नाकित चाठान्तर पाय जाता है —

सुनो री सखी तुम चेतन होइ के, मन की बात कहू।

बरजी नाही रहूगी, म्हारो स्याम सुँदर भरतार। इक बार बरजी, दोय बार बरजी, बरजी सो सो बार। सासू बरजी ननदी बरजी, राणो जी दावदार। मीराक प्रभु अविनासी, पूरण ब्रह्म अपार। ॥२५॥

पद की तीसरी पिक्त का उत्तराई विचारणीय है। "राणो जी 'दावदारा" सकेत किस ओर है ? राणा पद के दावेदार कुवर पाटवी या दबदबेबार "रोबीले व्यक्तित्व वाले" राणा स्वय, दोनो ही तरफ इसको घटाया जा सकता है। इतिहास और मान्यताए भी दुविधा-जनक ही हे। अत उस आधार पर भी निर्णय नहीं किया जा सकता।

₹

काहू की मैं बरजी नाही रहू। जो कोई मोकूँ एक कहै, मैं एक की लाख कहू। सास की जाइ मेरी ननद हठीली, यह दुख किन से कहू। मीरॉ के प्रभु गिरिधर नागर, जग उपाहास सहू।।२६।। †

पदाभिव्यक्ति में असगित है। साथ ही मीरा जैसी भिक्तमती नारी द्वारा ऐसी छोदी वृत्तियों का वर्णन, वह भी गृह त्याग के बाद असम्भव ही प्रतीत होता है। पद की शुद्ध ब्रजभाषा को देखते हुए ऐसा ही प्रतीत होता है कि बृन्दावन पहुंचने पर ही ऐसे पदों की रचना हुई होगी।

# पाठान्तर १,

मेरो मन लाग्यो सखी सांविलया सो, काहू की बरजी नाहि रहोंगी। जो कोऊ मोको एक कहेगो, एक की लाख कहोंगी। सासु बुरी है, ननद हठीली, यह दुख कोह बहोगी। मीराँ के प्रभु गिरिधर के कारण, जग उपाहास सहोगी।†

इस पाठ की भाषा भी अशुद्ध है। ''सहोगी, बहोगी'' आदि न तो राजस्थानी मे ही होता है और न ब्रजभाषा मे ही। खडी बोली मे भी ''सहूगी'' आदि होगा। अस्तु, ऐसे पद और उसके गेय रूपान्तरो को प्रक्षिप्त कहा जा सकता है।

लगभग एक ही भाव को व्यक्त करने वाले इन पदो पर विभिन्न भाषाओं का प्रभाव विचारणीय है। भाषा के अन्तर के साथ ही साथ भावाभिव्यक्ति में भी अन्तर पड गया है। बहुत सम्भव है कि इसी तरह से मीराँ के अन्य पदो में भी भाषा परिवर्त्तन के साथ ही साथ भाव परिवर्तन भी हुआ हो। यह एक अत्यन्त गम्भीर विचारणीय प्रश्न है।

४

नैना लोभी रे बहुरि सके निह आय।
रोम रोम नख शिख सब निरखत, ललिक रहै ललचाय।
मै ठाढ़ी गृह आपणे री, मोहन निकले आय।
बदन चन्द परकासत हेली, मन्द मन्द मुसकाय।
लोग कुटुम्बी बरिज बरजही, मानत पर हाथ गए बिकाय।
भली कहो कोई बुरी कहो, मै सब लई सीस चढ़ाय।
मीरॉ प्रभु गिरिधरन लाल बिनु, पल भर रह्यो न जाय।। २७॥ †

पद की अन्तिम पिकत में निम्नािकत पाठान्तर पाया जाता है।

''मीरॉ के प्रभु गिरिधर के बिनि, पल भ र रह्यो न जाय ।''

कही कही पद की तीसरी पिक्त "मैं ठाढी . ललचाय" के बाद निम्नािकत एक पिक्त और भी मिलती है।

''सिरिंग ओट तजे कुल अकुस, बदन दिये मुसकाय ।''

उपर्युक्त पद मे आए 'गिरिधरन लाल' का प्रयोग विशेष विचारगीय है।

4 '

नयन लागे तब घूंघट कैसो, लोक लाज तिनका ज्यूं तोर्यो । नेकी बदी हूं सिर पर धारी, मन हाथी आकुस दे मार्यो । प्रगट निसान बजाय घली, राणा राव सकल जग छोर्यो । मीरॉ सवल धणी के सरणे, का भयो भूपित मुख मोर्यो । ।।२८।।

पद की तृतीय पिक्त विशेष महत्वपूर्ण है। मीरा सिर्फ राणा परिवार "श्वमुर कुल" की ही परित्याग नहीं कर रही है, अपितु "राव परिवार" "पितृ कुल" का भी त्याग कर रही है। ऐपी ही अभिव्यक्ति सघर्ष द्योतक एक और पद भैं भी है, जिसका प्रारम्भ होता है "अव निह बिसरू म्हारे हिरदे लिख्यो हिर नाम। " सदेश वाहक द्वारा लौट जाने का आग्रह किए जाने पर मीरा का उत्तर है, "कर सूरापण' नीसरी, म्हारे कुण राणे कुण राव।" इन दोनों ही पदों में प्रयुक्त यह "राव" शब्द विशेष विचारणीय है।

इसी पिक्त के पूर्वाई से व्यक्त होने वाली भावना ''प्रगट निसान बजाय चली'' भी विरोधाभिव्यिक्त के राजस्थानी पद स० ५ म मिलती है। माता के प्रति मीरा का कथन ''देर नगारो' मीरा चढ गयी, माता हियो मत हारी जी'' यद्यपि मीरा की दृढ भिक्त भावना अन्य पदों से भी व्यक्त होती है, तथापि इस तरह की भावना अन्य पदों म नही मिलती।

१ भीष्म प्रतिज्ञा, २ ताल ठोककरै।

# वियोगाभिव्यक्ति

# राजस्थानी में प्राप्त पद

δ

छोड मत जाज्यो जी महाराज, मै अबला बल नाहि गुसाई, तुम ही मेरे सिरताज। मै गुणहीन गुण नाहि गुसाई, तुम समरथ महाराज। थाॅरी होइ के किणरे जाऊ, तुम ही हैंवडा री साज मिर्ग के प्रभ और न कोई, राखो अब के लाज। ॥२९॥

२

प्रभु जी थे कहाँ गया नेहडी लगाय, छोड गया बिस्वास सघाती, प्रेम की बाती बराय । बिरह समद मे छोड गया हो, नेह की नाव चलाय। मीराँ के प्रभु कब रे मिलोगे, तुम बिन रह्यो न जाय। ॥३०॥

# पाठान्तर १,

पिया ते कहाँ गयो नेहरा लगाय। छाँडि गयो अब कहाँ बिसोसी, प्रेम की बाती बराय। बिरह समुद्र में छाडि गयो पिव, नेह की नाव चलाय। मीराँ के प्रभु गिरिधर नागर, तुम बिनि रह्यों न जाय।

१ कहाँ, २ हृदय का, ३ ऋगार ४ विश्वासघात करके, ५ दीप, ६ जलाकर, ७ समुद्र।

₹

हो जी हरि कित गये नेह लगाय। नेह लगाय मेरो मन हर लियो, रस भरि टेर सुनाय। मेरे मन मे ऐसी आवै, मुरुँ जहर विष खाय। छॉड़ि गयो विश्वासघात करि, नेह केरि नाव चलाय। मीराँ के प्रभु गिरिधर नागर, रहै मधुपुरी छाय॥३१॥

# पाठान्तर १,

कितहूँ गये नेह लगाय । प्रीति लगाई मेरी मन हर लीनो, रस भरि टेर सुनाई। हम से बैर प्रीति कुब्जा से, हमै न कहूँ सुहाई। मेरे तो मन मे ऐसी आवे, मरुँगी जहर विष खाई। हमकूँ छाँडि गये विस्वासी, बिरह की नाव चढाई। मीराँ के प्रभु हरिं अबिनासी, रहे मधुपुरी छाई।

उपर्युक्त तीनो पदों का गहरा साभ्य विशेष विचारणीय है इस पद व इसके पाठान्तर पर ब्रज भाषा का प्रभाव सुस्पष्ट है। भाषा के इस अन्तर के साथ ही साथ भावाभिव्यक्ति पर भी पौराणिक गाथाओं का प्रभाव विचारणीय है।

उपर्युक्त पद और उसके सभी पाठान्तरों में विश्वासघात करने की भावना बहुत ही स्पष्ट हो उठती है, यह एक विचारणीय पहलू है।

४

जावो हरि निरमोहिंडा, जाणी थाँरी प्रीत। लगन लगी जब प्रीत और ही, अब कुछ अँवली रीत। अमृत प्याय के विष क्यूं दीजै, कूण गाँव की रीत। मीरा कहै प्रभु गिरिधर नागर, आप गरज के मीत॥३२॥ पदाभिव्यक्ति विशेष विचारणीय है।

१ उलटी।

थाने काई काई कह समझावूँ, म्हाँरा बाल्हा गिरंधारी।
पूरब जनम की प्रीति हमारी, अब नही जात निवारी ।
सुन्दर बदन जोवते सज्जनी, प्रीत भई छै भारी।
म्हाँरे घर पधारो गिरधारी, मगल गावै नारी।
मोती चोक पुराऊँ बाल्हा , तन मन तो पर वारी।
महाँरा सगपण तोसूँ साँवलिया, जुग सो नही बिचारी।
मीराँ कहैं गोपिन को बाल्हो, हम सूँ भयो ब्रह्मचारी।
चरन सरन है दासी तुम्हारी, पलक न कीजै न्यारी। ॥३३॥

पद में व्यक्त की गयी भावना विशेष ध्यान देने योग्य है। इस भाव को प्रदिश्तित करने वाला यह पद अपनी तरह का एक ही है। मीरॉ के पदो में प्राय प्राप्त टेक परम्परा (मीरॉ के प्रभु गिरिधर नागर) भी इसम नहीं है।

सम्पूर्ण पद की राजस्थानी भाषा को देखत हुए अन्तिम पिक्त मे प्रयुक्त "तुम्हारी" शब्द के बदले "थॉरी" शब्द का होन्ना अधिक युक्ति युक्त प्रतीत होता है।

∿ ६

गिरिधर, दुनियाँ दे छै बोल। गिरिधर म्हाॅरे मै गिरिधर की, कहो तो बूजाऊँ ढोल। आप तो जाय विदेशाँ छाये, हमको पड गयो झोल'। मीराॅ के प्रभु गिरिधर नागर, पिछले जनम के कोल'। ॥३४॥

# पाठान्तर १,

गिरिधर, दुनियाँ दे छै बोल"। दुनियाँ क्यो दे बोल, ये करमन के भोग।

१ क्या-क्या, २ हटाई, ३ बालम, ४ व्याह द्वारा हुए सबध ५ अनिश्चित परिस्थिति, ६ बचन, ७ ताने ।

आप तो जाय द्वारिका छाये, हम कूँ लिख दिया जोग । मीरॉ कहै प्रभु गिरिधर नागर, पिछले जनम का कोल । इस पाठ पर ब्रज भाषा का प्रभाव स्पष्ट है।

# पाठान्तर २,

गिरिधर, दुनियाँ दे छै बोल। गिरिधर मेरा मै गिरिधर की, कहो तो बजाऊ ढोल। आप तो जाय द्वारिक्ना छाये, हम कूँ लिख दियो जोग। मीराँ के प्रभु गिरिधर नागर, पिछले जनम का कोल।

उपर्युक्त तीनो पदो पर विचार करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि इन प्रथम दोनो पाठो का सम्मिश्रण ही इस पाठ विशेष का आधार है।

Q

अपने करम को छै दोस, काकूँ दीजै उधो।
सुणियो मेरी भैण पडोसण, गैले चालत लागी चोट।
√पहली मै ग्यान मान नही कीनो, मै ममता की बॉधी पोट।
मे जाणूं हरि नाहि तजैगे, करम लिख्यो भिल पोच।
मीरॉ के प्रभु हरि अविनासी, परो निवारोनी सोच।।३५॥†

.पद की द्वितीय पिक्त में प्रयुक्त ''भैण'' शब्द के बदले ''बग्गड' शब्द का ही प्रयोग मिलता है।

पदाभिन्यक्ति से पश्चाताप ही प्रकट होता है। इस भावना का द्योतक पद यही एक है।

# पाठान्तर १,

अपणां करम ही का खोट, दोष काई दीजै री आली। सुर्णजो री मेरी सग की सहेली, बाट चलत लागी चोट।

१ बहन, २ रास्ता।

मै तॉ सूं बूझूं कोई न बतावे, सब ही बटाऊँ लीग। अपणॉ दरद कूँ सब कोई जाणै, पर दुख को नाहि कोई। मीरॉ के प्रभु हरि अबिनासी, बची चरण की ओट। पदाभिव्यक्ति मे पूर्वापर सबद्ध का निर्वाह नही हुआ है। †

### पाठान्तर २,

सबी आपणाँ स्याम षोटा, दोष नही कुबज्या मे।
आपन हाथि लिख न भेजे, काँई कागद का टोटा।
खारी बेल के कडा फल लागा, कहा छोटा कहा मोटा।
कुबज्या दासी कसराय की, वे नन्दजी का ढोटा।
मीराँ के प्रभु हरि अविनासी, हरि चरैणाँ का वोटा।
भाषा पर ब्रज का और भाव पर पौराणिक गाथाओ का प्रभाव है।

# पाठान्तर ३,

कछु दोष नही कुबज्या ने, बिरी अपना स्याम खोटा। आप न आवे, पितया न भेजे, कागज का काई टोटा। नौ लख धेनु नन्द घर दूधे, माखन का नाई टोटा। आपही जाय द्वारिका छाये, ले समुंदर की ओटा। कुबज्या दासी कसराय की, वे नन्द जी का ढोटा। मीराँ के प्रभु गिरिधर नागर, कुबज्या बड़ी हरि छोटा।

पदाभिव्यक्ति मे पूर्वापर सबध का अभाव है। कुछ पक्तियो, (पक्ति स०२ और४) के आधारपर इस पाठ को पाठ स०२ का ही विस्तृत रूप कहा जा सकता है।

इस पाठ की अन्तिम पक्ति है, "मीरा के प्रभु गिर्धिर नागर"। परन्तु प्रथम तीनो पाठ की अन्तिम पक्ति है "मीराँ के प्रभु हरि अविनासी" यह भी एक महत्वपूर्ण विचारणीय पहलू है।

निरमोहिडा नेह न जोडे छै।
यो मन कह्यो न माने, अमृत मे बिष घोरे छै,
आप'तो जाय द्वारिका छाये, हम कूँ बिरहा झोरे छै।
कुबज्या दासी कंसराई की, सरब सुख लोरे छै।
मीराँ के प्रभु हरि अविनासी, लागी प्रीत क्यूँ तोडे छै। ॥३६॥

9

माई, मेरा पिया बिन अलूणों देस ।
राग रग सिणगार न भावै, खुलि रहै सिर के केस ।
सावण आयो साहिब दूरे, जाइ रहे परदेस ।
सेज अलूणी भवन अकेली, रैण भयकर भेस ।
आव सलूणे प्रीतम प्यारे, बीते जोबन बेस ।
मीरा के प्रभु हरि अविनासी, तन मन कहँ सब पेस । ॥३७॥

80

नातो हरि नॉव को माई, मोसूँ तनक न बिसर्यो जाई। पाना ज्यूँ पीली भई, लोग कहै पिड रोग। छाने लांघण में किया जी, राम मिलण के जोग । बाबल पे बैद बुलाइया, पकडि दिखाई (म्हॉरी) बाहि। मूरिख वेद न जानिह, (म्हॉरे) करक कलेजा मॉहि। वैद जावो घर आपणे, (म्हॉरो) नाव न लेई। में तो दाधी हिरानांव की, मोहि काहे को दुष देई।

१ झकझ्पेरना, २ सर्व, ३ नमक बिना, भावार्थ, रसहीन, ४ श्रुगार, ५ सेज, ६ वयस, ७ समर्पण, ६ पत्ते, ६ छिपा कर, -१० उपवास, ११ हेतु। १२ बाबुल; पिता, १३ नाम, १४ जली हुई,

काढि करेजो मै धरू, कागा तू ले जिह । जा देसा म्हारो पिव बसै, वे देखे तू खाइ। छिन आगिन छिन मिदरा, छिन छिन ठाढी होइ। छाइ ज्यू घूमत फिरू, म्हारो मरम न जाने कोइ। तन सूखि पिजर भयौ, सूका बच्छ की छांहा। आगिलियारी मूँदडी म्हारे आवण लागी बाँहा। रे रे पापी पषीवडा, पीव का नाम न लेह। पिव मिलै तो मै जीवूँ, नातिर त्यांगूँ (म्हारो) जीव। कोइक हरजन सामलैं रे, पिव कारण जिव देह। मीरा व्याकुल बहनी, पिव बिन कसौ सनेह। ॥३८॥

# पाठान्तर १,

नातो नाम को रे मोसूँ तनक न तोड्यो जाय।
पाना ज्यूँ पीली पड़ी रे, लोग कहै घट रोग।
छाने लाघण मै किया रे, राम मिलण के जोग।
बाबल बैद बुलाइया रे, पकड़ दिखाई म्हाकी बाह।
मूरिख बैद मरम नहीं जाणै, करक कलेजा माह।
जा बैदा घरि आपणै रे, मेरो नाव न लेइ।
मै तो दाधी विरह की रे, तू काहे को दारु देइ।
मास गले गल' छीजिया रे, करक रह्या गल आहि।
आगिलिया रो मूँदडो रे, म्हारे, आवण लाग्यो बाहि।
रहो रहो पापी पपीहरा रे, पिव को नाम न लेइ।
जे कोई विरहणी साम्हले, (सजनी) पिव कारण जिव देइ।
खिण मिदर खिण आगणे, खिन खिन ठाढी होइ।
घायल ज्यूँ घुमूँ सदा री, म्हारी बिथा न बूझै कोइ।

१ साम्हलै, सुनले, २ दवा, ३ गल-गल कर, ४ ऋमश नष्ट हो गया, ५ आकर, गले में आकर। •

काँढि कलेजा में धरू रे, कौवा तू ले जाइ। ज्या देसा म्हारो पिव बसै, (सजनी) वे देखे तू खाड। म्हारो नातो नाव को रे, और न नातो कोड। मीर् व्याकुल विरहणी रे, पिया दरसण दीजो मोड।

११

ते दरद नहि जान्यू, सुनि रै वैद अनारी।
तू जा वैद घरि आपणे रे, तुझै खबर मोरी नाही।
मोरे दरद को तू मरम निह जाणे, करक कलेजा रे माही।
प्राण जाण का सोच निह मोहि, नाथ दरस द्यौ आरी'।
तुम दरसन बिन जिव यूँ तरसै, ज्यूँ जल बिन पनवारी।
कहा कहू कछु कहत न आवै, सुणिज्यो आप मुरारी।
मीराँ के प्रभु कबरे मिलोगे, जनम जनम की मै थारी।।३९॥†

भाषा और भाव दोनो ही के आधार पर यह पद पद स० १० की कुछ पक्तियो का गेय रूपान्तर ही सिद्ध होता है।

पद के इस रूप मे पूर्वापर सम्बन्ध का भी अभाव है। इससे उपर्युक्त कथन का समर्थन ही होता है।

१२

रमैया बिन मोसूँ रह्योइ न जाय। खान पान मोहि फीको सो लागै, नैणाँ रहै मुरझाइ। बार बार में अरज करत हूँ, रैण गई दिन जाइ। मीराँ कहैं प्रभु तुम मिलिया बिन, तरस तरस तन जाइ।।४०।।

१ शीघ्र।

पिय बिन रह्योइ न जाइ।
तन मन मेरो पिया पर वॉरुँ, बार बार बिल जाइ।
निसदिन जोऊँ बाट पियाँ की, कबरे मिलोगे आइ।
मीरॉ के प्रभु आस तुम्हारी, लीजो कठ लगीइ। ॥४१॥
उपर्युक्त दोनो पदो की प्रथम पक्तियो का साम्य विचारणीय है।

१४ ं

रे पपइया प्यारे कब को बैर चितार्यों।
मैं सूती छी अपने भवन मे, पिय पिय करत पुकार्यो।
दाध्या ऊपर लूण लगायो, हिवडो करवत सार्यो।
उठि बैठो बृच्छ की डाली, बोल बोल कठ सार्यो।
मीरा के प्रभु गिरिधर नागर,हिर चरणाँ चित्त धार्यो।।४२॥

,१५

तुम देख्या बिन कल न पडत है, भली ए बुरी कोई लाख कहो जी। नेह को पेड़ो बोहोत करुण है, च्यारी कही दस और कहो जी। मीरॉ के प्रभु हरि अविनासी, प्रीत करो तो बोल सहोजी। ।।४३।।†

# पाठान्तर १,

कृष्ण मेरे नजर के आगे ठाढो रहो रे।
मैं जो बुरी सान और भली है, भली की बुरी मेरे दिल रह्यों रे।
प्रीत को पेणूडो बहुत कठिन है, चार कही दस और कहो रे।
मीरॉ के प्रभृ गिरिधर नागर, प्रीत करो तो मेरा ब्रोल सहो रे।

१ बदला लिया।

म्हारो मनडो लाग्यो हिर सूँ, मै आज करूँ अतर सूँ। माधोरी मूरित पलक न बिसकूँ, सो ले हिरदै घरूँ। आवन कह गये अजहूँ न अयि, बिन दरसण मे तरसूँ। म्हाँरो जनम सुफल होय, जादिन हिर के चरण परसूँ। मीरा के प्रभु दरसण दीज्यो, तन मन अरपण करस्यँ। ॥४४॥

१७

म्हॉरो मन मोह्यो छै जी स्याम सुजाण। माधुरी मूरत सुरत सुन्दरी जाणे कोटिक भानं। कस्मल पाग केसर्यो जामो, सोहै कुडल कान। मीरॉ के प्रभु हरि अविनासी, तुम बिन तलफत प्राण। ॥४५॥

86

बाई, म्हॉरे रावल भेष।
वे स्याम बहो जटाधारी, अब ही अजन रेख।
स्वेत बरण रग के कथा पहर्या, भिक्षा मागा देस।
मीरॉ के प्रभु गिरिधर नागर, करहूँ अलख अलेख।।४६॥+

# पाठान्तर १,

बाई, थाराँ नैन रावल भेख। बानी श्याम बोहो जटाधारी, अन्जन रेख। स्वेत अरुण कंथा बिराजत, माँगत देस। मीराँ के प्रभु गिरिधर नागर, करत करत अलेख।†

१. भानु, सूर्य ।

# पाठान्तर २,

बाई म्हाॅरे नैन रावल भेष।
बिना श्याम सखी मे जटाधारी, सेली अंजन रेख।
सुवेद वरण अग कथा राजै, भिक्षा मांगूँ देश।
मीराॅ के प्रभु गिरिधर नागर, करूॅगी अलख अलेख।†
उपर्युक्त तीनो ही पाठो से कोई भी अर्थ स्पष्ट नही होता।

# 88 ,

डाल गयो रे गल मोहन फाँसी।
ऊँची सी अटाली पर मेहुँडा बरसत,
बूँद लगी जसी तीर की गाँसी।
अँबुवा की डाली पर कोयल बोलत,
महाँरो तो मरनो भयो थाँरी भयी हाँसी।
मीराँ के प्रभु गिरिधर नागर,
थे तो मेरा ठाकुर, मै तो थाँरी दासी।।४७॥†

उपर्युक्त पद मे वसत और वर्षा का वर्णन एक ही साथ हुआ ह, यह असगत प्रतीत होता है।

# पाठान्तर १,

डारि गयो मन मोहन फासी। ऑबा की डाली कोयल इक बोले। मेरो मरण अरु जग केरी हॉसी। बिरह की मारी मैं बन बन डोलूँ। प्राण तजूँ, करवत ल्यूँ कासी। मीरॉ के प्रभु गिरिधर नागर। तुम मेरे ढाकुर मैं तेरी दासी।†

ओलूँडी शलगाय गयो है वज को बासी, कब मिलि जासी हे। चपेली री डाल कोयलिया बोले, बोलत बचन उदासी हे। गोकुल ढूँढ वृन्दावन ढूट्यो, ढूँढी मथुरा कासी हे। रैण दिवस मछली ज्यूं तलफ, तलफ तलफ जिवडो जासी हे । जो कोई प्रभु जी नै आण मिलावै, छूटत प्राण बचासी हे। मीराँ के प्रभू गिरिधर नागर,हरि जी मिल्या दू ख जासी हे।

118811

# २१

ओलूँ थारी आवै हो महाराज अविनासी। हो म्हाने कब रे दरस दिखासी। बिरह वियोगिक बन बन डोलूँ, करवत लूँगी कासी। निसि दिन उभी पथ निहारु, कब मोहे घीर बधासी। कृपा करो म्हारे भवन पधारो, नाही ये जिवडो जासी। में भेद अभागण काहें को सरजी, पिया मोसूँ रहत उदासी। तुम हो हमारे अतरजामी मै (थारा) चरणा री दासी। मीराँ तो कुछ जाणत नाही, पकडी टेक निभासी। ॥४९॥

इस पद की अतिम पक्ति सर्वथा नूतन शैली मे है,। पद की भाषा राजस्थानी प्रधान है, अत सातवी पिनत मे प्रयुक्त 'तुम' और 'हमारे' शब्दो के स्थान पर 'थे' और 'म्हारा' होना ही उपयुक्त प्रतीत होता है।

# २२

परम सनेही राम की नित ओलूं री आवै। राम हमारे हम है राम के, हरि बिन कछ न सहावै।

१. याद, स्मृति।

आवण कह गए अजहू न आए, जिवडो अति अकुलावे। तुम दरसण की आस रमैया, कब हरि दरस दिखावै। चरण कवल की लगन लगी, नित बिन दरसण दुख पावै। मीरॉ कूॅ प्रभु दरसण दीज़्यो, आनन्द वरणूॅ न जावै।

114011

पद की चतुर्थ पिक्त में निम्नािकत पाठान्तर प्राप्त है। "तुम दरसण की आस रमैया, निसि दिन चितवत जावै।"

२३

सावरिया, मोरे नैणा आगे रिहज्यो जी।
म्हाने भूल मत जाज्यो जी, मोहन लग्नन लगी निभाज्यो जी।
राणा जी भेज्यो विष रो प्यालो, सो अमृत कर पीज्यो जी।
मीरॉ के प्रभु गिरिधर नागर, मिल बिछुड़न मत कीज्यो जी।

114811 +

उपर्युक्त पद की प्रथम दो और अन्तिम दो पिक्तियो मे अर्थ समन्वय नहीं होता। द्वितीय पिक्त में प्रयुक्त 'पीज्यो' शब्द के स्थान पर 'दीज्यो' शब्द ही अधिक अर्थमय सिद्ध होता है।

२४

सावरिया, म्हारी प्रीतडली न्हिभाज्यो। प्रीत करो तो स्वामी ऐसी कीज्यो, अधिवच मत छिटकाज्यो। तुम तो स्वामी गुणरा सागर, म्हारा ओगुण चित मित लाज्यो। काया गढ घेरा ज्यो पड़्या छै, ऊपर आपर खाज्यो। मीरॉ के प्रभु गिरिधर नागर, चित्त चरणा रखाज्यो। ॥५२।

पद की तीसरी पक्ति सर्वथा अर्थहीन प्रतीत होती है।

१. दूर हटा देना।

घडी एक नहीं आवडे तुम दरसण बिन मोय।
तुम ही मेरे प्राण जो, कासू जीवण होय।
धान न भावै, नीद न आवै, बिरह सतावै मोय।
घायल सी घूमत फिरु रे, मेरो दरद न जाणै कोय।
दिवस तो खाय गमायो रे, रैण गमाई सोय।
प्राण गमायो झूरता रे, नैण गमाया रोय।
जो मै ऐसा जार्णती, प्रीत किए दुख होय।
नगर दिढोरा पीटती रे, प्रीत न कीज्यो कोय।
पथ निहार, डगर बुहार, ऊभी मारग जोई।
मीरा के प्रभु कड़ रे मिलोगे, तुम मिलिया सुख होई। ॥५३॥

पद की भाषा प्रधानत राजस्थानी है सिर्फ कुछ सर्वनाम खडी बोली के है। जैसे 'तुम' अत इनका भी राजस्थानी के अनुकूल 'थे' हो जाना ही अधिक युक्तियुक्त होगा।

२६

को विरहणि को दु ख जाणे हो।
जा घट विरहा सोई लख' है, कै कोई हरिजन माने हो।
रोगी आतर वेद बसत है, वैद ही ओखद जाणे हो।
विरह करद' उरि अतिर माही, हिर बिनि सुख काने 'हो।
दुग्धा आरत फिरै दुखारी, सुरत बसी सुत माने हो।
चात्रग स्वाति बूँद मन माही, पिव पिव उकलाणे 'हो।
सब जग कूड़ो कंटक दुनिया दरध' न कोई पिछाणे हो।
मीरा के पित आप रमइया, दूजो नही कोइ छाणे हो।।।५४।।

१ चैन पडे, २ अन्न, ३ याद करते हुए, ४ रास्ता, ५ झाड दूँ, साफ करदूँ, ६ अदाज लगा लेना, ७ विश्वास कर छे, = अतर, ६ करक, १० काम है, छोटा है। ११ व्याकुल होना, १२. दर्द,

रमैया बिन नीद न आवै।
नीद न आवे बिरह सतावे, प्रेम की ऑच दुलावै।
बिन पिया जोत मदिर अधियारो, दीपक दायं न आवै।
पिया बिन मेरी सेज अलूणी, जागत रैण बिहावै।
पिया कब रेघर आवै।
दादुर मोर पपीहरा बोले, कोसल सबद सुणावै।
घुमट घटा ऊलर होई आई, दामिन दमक डरावे।
नैना झर लावे।
कहा करु कित जाऊ मोरी सजनी, वेतण कूण बुतावैं।
बिरह नागण मोरी काया डसी है, लहर लहर जिव जावै।
जडी घस लावै।
को है सखी सहेली सजनी, पिय कूँ आण मिलावै।
मीरॉ के प्रभु कब रेमिलोगे मन मोहन मोहि भावै।
कबै हस कर बतलावैं।

२८

साजन, म्हारी सेजडली कद आवै हो। किस हिस बात करु हिडदा की, जब जिवड़ो जक पावै हो। पाचू इन्द्री बस नही मोरी, घन ज्यूँ घीर घरावै हो। कित विरह की पीड गुँसाई, मिलि करि तपत बुझावै हो। या अरदास सुणो हिर मोरी, विरहणी पल्लो बिछावै हो।

१ पसन्द, २ बन्द कर देना, मिटा देना, ३ बात करे। ४ चैन, ५ अर्ज, प्रार्थना, ६ ''पल्लो बिछावै''—दैन्य स्वीकार करना।

म्हारे घर आवो जी, राम रिसया, थारी सावरी सूरत मन बिसया। घुडला जीव पूरबो मोहन, बखतर खासा किसया। चुन चुन किलया सेज बिछाई; ऊपरि राखिया तिकया। सिरे गाय की पूँछ मगायो, चावल गेया पिसया। मीराँ के प्रभु गिरिधर नागर, चरण कवल मन बिसया।।५७।। १ पदाभिव्यक्ति अर्थ हीन है।

३०

भवन पित, तुम मिरि आज्यो हो।
बिदा तागी तन माहिने (म्हारी) नपत बुझाज्यो हो।
रोवत रोवत डोलॉत, सब रैण बिहावै हो।
भूख गई, निदरा गई, पापी जीव न जावै हो।
दुखिया को सुखिया करो, मोहि दरसण दीजै हो।
मीरॉ व्याकुल विरहणी, अब बिलम न कीजै हो। ॥५८॥
पद की भाषा मुख्यत. राजस्थानी है, अत भाषा के दृष्टि कोण से
'डोलॉत' प्रयोग के बदले 'डोलता' प्रयोग ही विशेष शुद्ध है। 'डोलता'
का अर्थ है घूमते हुए।

# ३१

बेग पधारो सावरा कठिन बनी है, आप बिना म्हारो कूण धनी है। दुखिया कूँ देख देर मत कीज्यो, देर की बिरिया और घणि है। दिन नहीं चेत, रैन नहीं निद्रा, दुसमन के हिये हरस घणि है। जमडा की फौजा प्रभु आन पड़ी है, बेग हटावो मोटा आप धनीहै। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, चरण कवल बिच आन खडी है। ॥५९॥+

पद मे पूर्वापर सबन्ध का निर्वाह नही हुआ है।

म्हारे घर होता जाज्यो राज ।
अब के जिन टाला दे जावो, सिर पर राखूँ विराज ।
पावणडा म्हाके भले ही फ्धारो, सब ही सुधारण काज ।
महे तो जनम जनम की दासी, थे म्हारा सिस्ताज ।
महे तो बुरी छा,थाके भली छै घणेरी,तुम हो एक रसराज ।
थाने हम सब दिन की चिता,तुम सब के हो गरीब निवाज ।
सब के मुगुट सिरोमनि, सिर पर मानूँ पुण्य की लाज ।
मीराँ के प्रभु गिरिधर नागर, बाह गहे की लाज ।।६०।'।

### पाठान्तर १,

होता जाज्यो राज, महला म्हारे होता जाज्यो राज। मे अगुणी मेरा साहब सुगुणा, सत सवारे काज। मीरॉ के प्रभु मन्दिर पधारो, कर केसरिया साज।

इस द्वितीय पाठान्तर की भाषा अधिक शुद्ध है । प्रथम पाठ को अभिन्यक्ति मे पूर्वापर सबध का अभाव है।

33

साजन, बेगा घर आज्यो जी।
आदि अतर रा यार हमारा, हम को सुख लाज्यो जी।
निसि दिन चित चरणा घरु, हो मनडा ते न बिसरु।
नजरि परे तुजि ऊपरि, धन जोवन वारु।
हो मे पितवरता रावरी, काहू तन काजै जी।
अपनी वोरि निहारि के, प्रीति निभाज्यो जी।
हरि बिन सुरित कहा धरु, नित मारग जोऊ, जी।

१ नही, २ अतिथि, ३ शके घ्रा।

सांई तेरे कारणे, भरि नीद न सोऊ हो। बिछरिया दिन बहु भया, बेगा दरस दिखाज्यो जी। प्रीति पुराणी जाणि कै, वाही कृपा रषाज्यो जी। मेरे अवगुण देखि कै, तुम नाहि तुलाज्यो जी। मेरे कारण रावरो, मित बिडद लाज्यो जी। वा बिरिया कब होसी, कोइ कहै सदेशा हो। मीरा के उणवात रो, मित परो अनेसा हो ।।।६१॥†

पदाभिव्यक्ति मे असगति और पुन्कक्ति है।

# ु ३४

आवो मनमोहना जी जोऊ थारी बाट। खान पान मोहि नेक न भावै, नैण न लागे कपाट। तुम आया बिन सुख नाहि मेरे, दिल में बहोत उचाट। मीरॉ कहे मैं भई रावरी, छाडो नही निराट'। ।।६२॥

# 34

आवो मनमोहना जी मीठा थारां बोल। बालपना की प्रीत रमइया जी, कदे निह आयी थारो तोल। दरसण बिना मोहि जक न पड़त है, चित्त मेरो डावाडोल। मीराँ कहैं में भई रावरी, कहो तो बजाऊ ढोल। ॥६३॥

पद की द्वितीय पिक्त से व्यक्त होती भावना विशेष विचार-णीय है।

# 38

कोई कहियो रे विनती जाइके, म्हारा प्राण पिया नाथ नै। जा दिन के बिछुरे मन मोहनं, कल न परे दिन रात नै।

१ निरावलम्ब २ कभी, ३ चैन।

देस विदेस सदेश न पूगे', बिरहिन तलके साथ नै। प्यारा महरम दिल की जाणै, और न जाणै कोई बात ने। मीरॉ दरसण कारण झूरै, ज्यूं बालक झूरै मात नै। ॥६४॥

पद की चतुर्थ पिक्त मे प्रयुक्त 'महरम' शब्द की अर्थ सगित नहीं बैठती। इस शब्द के बदले 'म्हारा' कर देने से अर्थ स्पृष्ट हो जाता है। भाषा के दृष्टिकोण से भी यह गलत नहीं हो सकेगा क्योंकि पद की भाषा राजस्थानी ही है।

#### ३७

पितया ने कूण पतीजै, आणि खबिर हिर लीजै। झूठी पितया लिख लिख भेजे, क्या लीजै क्या दीजै। ऐसा है कोइ बार्च सुणावै, मै बाचू तो भीजे। मीरॉ के प्रभु हिर अविनासी, चरण कमल चित दीजै। ॥६५॥

प्रथम और तृतीय पिन्ति का निम्नािकत पाठान्तर भी पाप्ति है। प्रथम पिन्ति ''पितिया ने कूण पतीजै, म्हारो असुवा सो अचल भीजै।'' तृतीय पिन्ति ''ऐसा है कोई बाच सुणावै, में बांचू तन छीजै।''

# 36

थे छो म्हारा गुण रा सागर, औगुण (म्हारा) मत जाज्यो जी। लोक न धीजै (म्हारो) मन न पतीजे, मुखडारो सबद सुणाज्यो जी। मै तो दासी जनम जनम की, म्हारे आगण रमता आज्यो जी। मीराँ के प्रभु हरि अविनासी, बेड़ो पार लगाज्यो जी। ॥६६॥ †

उपर्युक्त पद किसी अन्य पद का अश मात्र प्रतीत होता है।

१ पहुचे, २ विश्वास करें ३ पढ़ कर।

मदरो सो बोल मोरा, मोरा स्याम बिन जिव दोरा। दादुर मोर पपइया बोले, कोयल कर रही शोरा। झरमर झरमर मेहा बरसे, गाजत हे घन घोरा। मीरा के प्रभु राधा बोले, स्याम मिल्या जिव सोरा ॥६७॥

80

अधो, भली निभाई र्र, त्यागे गोपी गोकुल म्हाने क्यूँ तरसाहि रे। चन्दन घिस लाई, वा से प्रीत लगाई, वा नै लाज न आई। खो देस्यो जी, उधो जी, आखिर चेरी की जाई रे। बोहोत दिन बीत्या, म्हारी सुध न लई, नैणा से नीद गई। चांदणी सी रात, म्हारे बैरण भई रे। रास तो कियो म्हासे, प्रीतडली जोडी अब तुम काहे कूँ तोड़ी। तीखें की मारी, म्हासे हुई छै नेडी रे। मीरा जी तो बिना कल ना पड़े, पल बिन नाही सरै। छितयाँ तपै नैणा नीर झरैं रे।

पद की पाचवी और सातवी पंक्तियो का शेष पद से पूर्वापर संबंध नहीं बैठता। पद की आठवी पक्ति निरर्थक है।

४१

अहो कांई जाणे गुवालियो, बेदरदी पीर ती पराई। थे जनमत ही कुल त्यागन कीनों, बन बन धेनु चराई। चोर चोर दिध माखन खायो, अबला नार त ताई।

१ मधुर, २ आराम युक्त, ३ इर्ष्टी, ४ निकट,

ज्या श्री चैरणा सो म्हारो दुख जासी, चरणखोल' जल पायजोजी। दरद दिवानी मीरॉ वैद सांविलयो, सूती ने आण जगायजोजी। मीरॉ तो दासी थारी जनम की, चरण कमल चित लायजोजी। ॥७१॥

88

थारे रग रीझी रिसक गोपाल।

निस वासर मै रटूँ निरतर, दरसण द्यो नन्दलाल।

सो पितवत टरै जिन टारो, मित बिसरो नन्दलाल।
कोऊ कहै नन्दो कोऊ कहै बन्दो, चला भावती चाल।
सो पथ भिल केरो जिन साधो, म्हांरो मिण उरमाल।
प्रेम भरी मीर्रा जिन गरबै, हिर है गिरधर लाल। ॥७२॥।

पदाभिव्यक्ति असगत है। प्रथम पिक्त में 'रग' के बदलें 'गुण' और अन्तिम पिक्त में 'गरबैं' के बदलें 'गरजैं' का प्रयोग भी मिलता है। अन्तिम पिक्त पद की प्रामाणिकता का विरोध इगित करती है।

# ~/**`**४५

गिरधर रुसणूँ जी कोन गुनाह।
कछु इक औगुण काढो म्हा मै, म्हें भी कानां सुणा।
मै दासी थारी जनम जनम की, थे साहिब सुगणा।
काँई बात सूँ करवी रुसणूँ, क्यो दु.ख पावो छो मना।
किरपा करि मोहि दरसण दीज्यो, बीते दिवस घणा।
मीराँ के प्रभु हरि अविनासी, थारो ही नांव गणा।

पद के पूर्वार्द्ध और उत्तरार्द्ध मे पूर्वापर सबध का निर्वाह नहीं हुआ है।

१ चरण घोकर, २ गुणयुक्त, ३ बहुत, ४ गिनना, निरन्तर जपना।

सहेल्या उद्धौ जी आया है। आया पठाया स्याम का, मेरे मन नहीं भाया है। एक निमिष के कारणै, षटमास लगाया है। पहली प्रीत करी हमसूँ, पीछे पछताया जमुना जल में नहावता, सषी चीर चुराया है। कूबज्या दासी कस की, जिन स्याम चुराया है। मुरली तो मोहन लई, जिणि स्याम रिझाया है। देषो सखी सहलियो, नैणां कर ल्याया है। ्सुष दुष अपने करम का, गोविन्द वर पाया है। दोस कूणी को दीजिये, मीरॉ गुण गाया है। ।।७४।। †

उपर्युक्त पद की क्रियाये सभी आधुनिक हिन्दी में है। अत पद का प्रक्षिप्त होना ही युक्ति सगत है।

৺४७

निजर भर न्हालो नाथ जी, हू तो थारे चरणा री दासी। मै अबला तुम सबला स्वामी, नही मिलणा कौ टालो रें। र्फ़्रॅक फूॅक पग घरु घरणी पर, मति लगाज्यौ कोई कालौ रे । आप तो जाइ द्वारिका छाये, हम सूँ दे गया टाली रे। बालपने को बालसनेही, प्रीति बचन प्रतिपाली रे। च्यारि महिना आयो सियालों, च्यारि महिना उन्हियालों रे। कृपा करि मोहि दरसण दीज्यौ, अब ऋतु आयो बरसालौ रे। सब जग म्हारी निन्दा करत है, कीन्ही मूढो कालौ रे। 🗸 प्तरण तुम्हारी लई सावरा, तुम भी दियो छै म्हासूँ टालौ रे । - म्हारो घर मे भयो अधेरो, आण करो उजियाली रे। मीराँ के प्रभु गिरिधर नागर, विरह अगनि मत जालौ रे। ।।७५॥+ पदाभिव्यक्ति मे अर्थ संगति और पूर्वापर संबंध का सर्वथा अभाव है।

१ जाडे की ऋतु, २ गर्मी की ऋतु, ३ मुख।

राम मिलणरो घणो उमावो, नित उठ जोवूँ बाटडिया। दरस बिना मोहि कछु न सुहावै, जक न पडत है आखड़िया। तलफत तलफत बहु दिन बीता, पडी बिरह की पाशडिया। अब तो बेगि दया करि साहिब, मै तो तुम्हारी दासडिया। नैण दुखी दरसण कूँ तरसै, नाभि बैठे सासडिया। राति दिवस यह आरति मेरे, कब हरि राखे पासडिया। मीरा के प्रभु कब हे मिलोगे, पूरौ मन की आसडिया। ॥७६॥

#### ४९

बसीवारो आयो म्हारो देस, थांरी सावरी सूरत वाली बैसं।
आऊ आऊ कर गया सांवरा, कर गया कौल अनेक।
गिणता गिणता घिस गई अगली, घिस गई अंगली की रेख।
मै वैरागण आदि की, थारे म्हारे कदकी सनेसं।
बिन पानी बिन उबहनो, हर गई धुर सपेदं।
जोगण होई मै वन वन हेरु, तेरा न पाया भेस।
मोर मुकुट पीताम्बर सोहै, घूंघरवाला केस।
मीराँ प्रभु गिरधर मिल गये, दूणा बढा सनेस। ॥७७॥
†

उपर्युक्त पदाभिव्यक्ति से विरोधाभास ही लक्षित होता है। प्रथम और अन्तिम-पंक्तियों से आराध्य की समीपता और शेप पदाभि-व्यक्ति से विरह ही लक्षित होता है।

पद की चतुर्थ पिक्त मे "वैरागण . . . सनेस" सर्वथा विभिन्न पडती है। प्रथम पिक्त के उत्तरार्द्ध में अर्थ सगित का अभाव हे। पद की चतुर्थ और छठी पिक्त की अभिव्यक्ति नाथ पथ से प्रभावित है। नाथ पथ और वैष्णव मत का प्रभाव एक साथ एक ही पद मे विचारणीय है।

१ बहुत, २ उमग, ३ राह देखना, ४ फंदा, ५ वयस, ६ कब की, ७ मित्रता, स्नेह, परिचय, ८ सफेदे।

म्हारी सुध ज्यो जाणो ज्यो लीजो जी।
पल पल भीतर पंथ निहार्ल, दरसण म्हाने दीजो जी।
मै तो हू बहु औगण हारी, औगण चित मत दीजो जी।
मै तो दासी थारे चरण कवल की, मिल बिछुरन मर्त कीजो जी।
मीरा तो सतगुरु जी सरणे, हिर चरणा चित दीजो जी। ॥७८॥ †

तृतीय पक्ति का निम्नाकित पाठान्तर भी मिलता है।
"मै तो दासी थारे चरणा जना की, मिल बिछुरन मत कीज्यो जी।"

इस पद के विभिन्न बोलियो से प्रभावित कई पाठ मिलते है। उपर्युक्त पाठ की भाषा राजस्थानी है।

## पाठान्तर १,

सजन, सुध ज्यूँ जानै त्यूँ लीजै हो।
तुम बिन मोरे और न कोई, किरपा रावरी कीजै हो।
दिन नही भूख रैण नही निद्रा, यूँ तन पल पल छीजै हो।
मीराँ के प्रभु गिरिधर नागर, मिल बिछुडन मत कीजै हो।
†

'हो' और 'रावरी' जैसे शब्दों के प्रयोग से इस पाठ पर अवधी का प्रभाव प्रतीत होता है। प्रथम पक्ति में निम्नाकित पाठान्तर भी मिलता है।

"ज्यों जानो त्यो लिये सजन, सुधि ज्यों जा़नो त्यो लीजै।"

## पाठान्तर २,

साजन सुधि ज्यो जाणो, त्यो लीज्यौ जी । म्हे तो दासी जनम जनम की, किरपा रावरी कीज्यौ जी । उठत बैठत जागत सोवत कबहुक, याद करीज्यौ जी ।

१ अवगुण।

तुम पितबरता नारी बिना प्रभु, काहो सो न पतीज्यो जी। साचो प्रेम प्रीत मो नातो, ताही सो तुम रीझ्यौ जी। राति दिवस ओहि ध्यान तिहारो, आपही दरसन दीज्यौ जी। मीराँ के प्रभु गिरिधर नागर, मिलि बिछुरन मत कीज्यौ जी।

इस ने छ की भाषा पर ब्रज भाषा का प्रभाव अति स्पष्ट है। प्रथम दो और अन्तिम पिक्तियों के सिवा शेष पद अन्य पाठों से सर्वथा भिन्न पडता है। बीच की चार पिक्तियों में अर्थ और पूर्वापर सबध का अभाव है। इस पाठ विश्वेष से मिलता जुलता एक और निम्नािकत पाठ भी प्राप्त है।

#### पाठान्तर ३,

ज्यूँ जाणो ज्यूँ लीज्यो सजन, सुध ज्यूँ जाणे ज्यूँ लीज्यो। हूँ तो दासी जनम जनम की, कृपा रावरी कीज्यो। उठत बैठत जागत सोवत, कबहुँक याद करीज्यो। आवत जावत जीमत सोवत, सुपणे दरस मोये दीज्यो। मे पतिबरता नारी प्रभु जी, कॉहूँ ते न पतीजौ। साँचो प्रेम प्रीत को नातो, ताही ते तुम हरि रीझौ। रात दिवस मोहि ध्यान तिहारो, आय दरस मोये दीज्यौ। मीराँ के प्रभु गिरिधर नागर, चित चरणाँ मे लीज्यो।

#### पाठान्तर ४,

थे म्हारी सुध ज्यूँ जाणूँ ज्यूँ लीज्यौ। आप बिना मोहे कछु न सुहावै, बेगो ही दरसण दीज्यो। मै मद भागण करम अभागण, ओगण चित मृत दीज्यौ। विरह लगी पल छिन न लगन है, तो तन यूँही छीज्यौ। मीरॉ के प्रभु हरि अविनासी, देख्याँ प्राणपती ज्यौ।

इस पाठ की अन्तिम पिक्त भी सर्वथा भिन्न पड़ती है। प्रथम पाठ से संतमत का प्रभाव सुस्पष्ट हो उठता है, परन्तु अन्य पाठो से विरह वेदना ही विशेष तौर से किक्षित होती है।

पिया जी म्हारे नैणा आगे रहज्यो जी।
नैणा आगे रहज्यो जी, म्हाने भूल मत जाज्यो जी।
भौ सागर मे बही जात हूँ, बेग म्हांरी सुध लीज्यो जी।
राणो जी भेज्या विष का प्याला, सो इमरित कर द्रीश्यी जी।
मीरॉ के प्रभु गिरिधर नागर, मिल बिछुडन मत कीज्यो जी।
।।७९॥ †

उपर्युक्त दोनो पदो मे प्राप्त साम्य के आधार पर यह पद भी पद स० ५० का ही गेय रुपान्तर प्रतीत होता है। अन्तिम पिक्त तो हूबहू वही है। अन्य पिक्तिया भी विभिन्न पदों मे मिल जा सकती है। गेय परम्परा से प्राप्त पदों मे ऐसे सिम्मश्रण का होना असम्भव नही।

#### 47

कहों ने जोशी प्यारा, राम मिलण कद होसी। जो जोशी मोहे प्रभु मिले, तो हीरा जडावूँ थारी पोथी। जो जोशी मोहे प्रभु ना मिले, तो झूठी पडे तेरी पोथी। मीरॉ के प्रभु गिरिधर नागर, राम मिले सुख होसी। ॥८०॥

## ५ ५३

इतनूँ काई छै मिजाज म्हारे मिदर आवता। थाने इतनूँ काई छै मिजाज। तन मन धन सब अरपण कीनूँ, छाडी छै कुल की लाज। दो कुल त्याग भई वैरागण, आप मिलन की लाग। मीराँ के प्रभु कबर मिलोगे, कुबज्या आई काई या है। ॥८१॥ †

अन्तिम पिन्ति का उत्तरार्द्ध अर्थ हीन है। प्रथम दो पिन्तियो की अभिव्यक्ति मे समर्पण की वह गहराई नही, जो मीराँ, के पदो की विशेषता है।

१ देखें 'मीराँ, एक अध्ययन,' र कुल पुरोहित।

# मिश्रित भाषा में प्राप्त पद

ξ

थे तो पलक उघाडो दीनानाभ, मे हाजिर नाजिर कद की खटी। सोज्रनियाँ दुसमण होय बैठ्या, सब ने लगूँ कड़ी। तुम बिन साजन कोई नही है, डिगी नाव मेरी सपद अडी। वाण विरह का लाग्या हिये मे, भूलूँ न एक घडी। पत्थर की तो अहल्या तारी, बन के बीच पडी। कहा बोझ मीराँ के कहिए, सौ पर एक घडी।।।८२॥।

कही कही इसी पद के साथ निम्नाकित दो पक्तियाँ और भी पायी जाती है।

> 'गुरु रैदास मिले मोंहि पूरे, धुर से कलम भिडी। सतगुरु सैन दर्ड जब आकै, जोत से जोत रली।

पदाभिन्यक्ति स्पष्ट नही है। पूर्वापर सबध और अर्थ सगित का भी अभाव है। साथ ही प्रथम पिक्त और शेष पद की अभिन्यिक्तयो मे गहरा विरोध भी है। सतमत का प्रभाव विशेष रूपेण लक्षित हो उठता है।

२

राम मिलण के काज सखी, मेरे आरित उर मे जागी री। तलफत तलफत कल न परत है, बिरह आणि उर लागी री। निस दिन पथ निहारूँ पीव को, पलक न पल भरी लागी री। पिव पिव मे रटूँ रातदिन, दूजी सुध बुध भागी री। बिरह भवग मेरो उस्यो है कलेजो, लहरि हलाहल जागी री। मेरी आरित मेटि गुँसाई, आई मिलौं मोंहि सागी री। मीराँ व्याकुल उकलाणी, पिया की उमंग अित लागी री।

१ भुवग-सॉप, २ स्वयम्, ३ व्याकुल।

₹

पिया मोंहि दरसण दीजै हो।
बेर बेर मै टेर हूँ, अहे किरपा कीजै हो।
जेठ महीने जल बिना, पछी दुख दई हो।
मोर असाढो कुरल हे, घन चात्रग सोई हो।
सावण मे झड लागीयो, सखी तीजा खेले हो।
भादरवे निहया बहै, दूरि जिन मेलो हो।
देव काती मे पूज है, मेरे तुम होई हो।
मगसर ठड बहोती पडै, मोहि बेगि सम्हालो हो।
पोस माही पाला घणा, अब ही तुम न्हालो हो।
माह मही बसत पचमी, फागाँ सब गावे हो।
चेत चित मे ऊपजी, दरसण तुम दीजै हो।
वैसाख वणराइ फूलवे, कोइल कुरलीजै हो।
काग उडावता दिन गयाँ, बुझूँ पिडत जोशी हो।
मीराँ व्याकुल विरहणी, दरसण कद होशी हो। ।।८४॥
†

मीराँ के नाम पर प्रचलित पदो में 'बारह मासे' की शैली पर यही एक पद है। इस पद की विशेष आलोचना देखे, 'मीराँ, एक अध्ययन' मे।

8

नीदडली नही आवै सारी रात, किस बिघं होई परभात। चमक उठी सुपने सुध भूली, चन्द्रकला न सोहात। तलफ तलफ जिय जाय हमारो, कबरे मिले दीनानाथ। भई हूँ दिवानी तन सुध भूली, कोई न जानी म्हारी बात। मीरा कहै बीती सोड जानै, मरण जीवन उन हाथ। ॥८५॥

१ किस तरह।

सइयाँ, तुम बिन नीद न आवै हो।
पलक पलक मोहि जुग सो बीते, छिनि छिनि विरह जरावे हो।
प्रीतम. बिनि तिम जाइ न सजनी, दीपग भवन न भावै हो।
पूलें से भा सूल होइ लागी, जागिन रैणि बिहावें हो।
काँसे कहूँ कूण माने मेरी, कह्याँ न को पितयावें हो।
प्रीतम पनग इस्यो कर मेरो, लहिर लहिर जिव जावें हो।
प्रीतम पनग इस्यो कर मेरो, लहिर लहिर जिव जावें हो।
दादुर मोर पपइया वोले, कोइल सबद सुणावे हो।
उमिंग घटा घन ऊलिर आई, बिजू चमक डरावें हो।
है कोई जग में राम सनेही, जै उरि साल मिटावें हो।
मीराँ के प्रभु हिर अविनासी, नैणा देख्यां भावें हो।।।८६॥

पद की नवी पिक्त मे प्रयुक्त 'राम सनेही' प्रयोग विशेष विचार-णीय है। और भी दो एक पदो मे ऐसा प्रयोग मिलता है। पद की तीसरी पिक्त 'तिम' शब्द का प्रयोग अर्थहीन सिद्ध होना है। ''फूलनसेझ ं भावै हो" पिक्तयाँ स्वतंत्र पद के रूप में भी प्रचलिन है।

६

थे म्हारे घर आवो जी प्रीतम प्यारा। चुन चुन कल्ट्रियाँ में सेज बनाऊँ, भोजन करूँ' में सारा। तुम सगुणा में अवगुणवारी, तुम छो बगमणहारा। मीराँ के प्रभु गिरिधर, तुम विनि नैण दुखियारा। ॥८७॥।

पदाभिव्यक्ति मे सगित का अभाव है।

पाठान्तर १,

घर आवो जी प्रीतम प्यारा। तन मन धन सब भेंट करूंगीं, भजन करूंगी तुम्हारा।

१ तय्यार करूँ, २ पुरस्कार देने वाले, क्षमा करने वाले।

तुम गुणवत साहिब कहिये, मो मे ओगण सारा।
मे निगुणी गुण जाण्यो नाही, तुम छो बगसणहारा।
मीरॉ के प्रभु कब रे मिलोगे तुम, बिन नैण दुिखयारा।
इस पाठ पर खडी बोली का प्रभाव स्पष्ट है।

### पाठान्तर २,

म्हारे घर आज्यो प्रीतम प्यारा, तुम बिन सब जग खार। तन मन धन सब भेट करूँ, औँ भजन करूँ मै थारा। तुम गुणवन्त बडे सुखसागर, मै हूँ जी औगुणहारा। मै निगुणी गुण एकौ नहीं, तुझ मै जी गुणसारा। मीराँ कहैं प्रभु कबहि मिलोगे, बिन दरसण दुखियारा।†

पहले पाठान्तर से इस पाठ का गहरा साम्य है।

## पाठान्तर ३,

म्हॉरे डेरे' आज्यो जी महराज। चुणि चुणि कलियाँ सेज बिछाई, नख सिख पहर्यो साज। जनम जनम की दासी तेरी, तुम मेरे सिरताज। मीरा के प्रभु हरि अविनासी, दरसण दीज्यो आज।+

इस पाठ की अन्तिम पिक्त में और शेष सभी पाठों की अन्तिम पिक्त में स्पष्ट अन्तर हैं। इस अन्तर के बावजूद भी भावाभिन्यिक्त वहीं हैं। यह पाठ प्रथम पाठ से ही अधिक साम्य रखता है

9

आई मिलो हमकूँ प्रीतम प्यारे, हमकूँ छाँडि भये कयूँ न्यारे। बहुत दिनन की बाट निहारू, तेरे उपरि तन मन वारुँ

१ निवास स्थान।

तुम दैरसण की भी मन माहि, आई मिलो करि कृपा गुँमाई। मीराँ के प्रभु गिरिधर नागर, आई दरम द्यो सुख के मागर। ॥८८॥

6

कभी म्हांरे कियी आव रे, जिया की तपन बुझाव रे, म्होंरे मोहन प्यारे। तेरे सांवले बदन पर, कोई कोट काम वारे। तेरी खूबी के दरस पै, नैन तरसते हमारे। घायल फिर्ल तडपती, पीड जाने नही कोई। जिस लागी पीड़ प्रेम की, जिन लाई जानं सोई। जैसे जल के सोखे मीन क्या जीवे विचारे। कृपा कीजै, दरसु दीजै, मोराँ नन्द के दुलारे।। ८९॥।

उपर्युक्त पद की भाषा विचारणीय है। राजस्थानी, व्रज, उर्दू और खड़ी बोली चारों का ही इसमें सम्मिश्रण हुआ है, जंसा कि शायद ही किसी अन्य पद में हुआ हो। साथ ही, 'मीरॉ नन्द के दुलारे' जैसा प्रयोग भी इस पद की विशेषता है।

'वृहद्राग रत्नाकर' मे एक ऐसा ही पद 'मीर माघी' के नाम पर भी मिलता है।

> 'कभी गळी हमारी आव रे, मोरे जिया की तपन बुझाव रे, नन्दजू के मोहन प्यारे लाला। तेरे सांवरे बदन पै कई कोटि काम वारे, तेरियां जुल्फा दिलदिया कुलफा जी, दोऊ नेन है सतारे। तेरे खूबी के दरस पै लाल, नयन तरसते हमारे। पिया पिया करे पपीहरा रे, निश्चि दिन सो याद तेरी। मेरे सांवले सलोने मोहन, आसा दर्शन केरी। घायल फिर्चे दरसण की, पीर जाने नहीं कोई। मोहि लागी चोट प्रेम की, जिन लाई जाने सोई।

जैसे जल के सोखे हुए मीन क्या जीवे बिचारे। कृपा कीजो दरसण दीजो, मीर माधो नन्द दुलारे। (पद ४६९, पृष्ठ १२०)

मीराँ के पद सभी गेय पर्म्परा से प्राप्त है। अत परिस्थिति दखते उपर्युक्त पद को 'मीर माधो' के पद का ही गेय रुपान्त्र मानना अयुक्तियुक्त न होगा।

৫

घर आवो जी साजन मिठबोला । तेरे खातर सब कुछ छोडा, काजर तेल तमोला। जो निह आवै रैण बिहावै, छिन मासा छिन तोला। मीरॉ के प्रभु गिरिधर नागर, कर धर रही कपोला ॥९०॥

इस पद से गहरा साम्य रखता हुआ एक पद स० ३३ राजस्थानी मे भी पाया जाता है।

१०

तुम आज्यो जी रामा, आवत आस्या सामा।
तुम मिलिया में बहुत सुख पाऊ, सरैं मनोरथ कामा।
तुम बिच हम बिच अतर नाही, जैसे सूरज घामा।
मीरॉ मन के और न मानै, चाहे सुन्दर स्यामा।। ९१।।

११

उड जा रे कागा बनका, मेरा स्याम गया बोहो दिन कारी। तेरे उडास्यूं राम मिलेगा, घोखा भागै मन का रे। इत गोकुल उत मथुरा नगरी, हरि है गाढ़े दिल्क्या रे।

१ मधुर भाषी २ पूर्ण हो । •

अप तो जाय विदेसा छाये, हम वासी मधुवन का रे। मीरॉ के प्रभु हरि अविनासी, चरण कॅवल हरिजन का रे। १९२॥ † पदाभिव्यक्ति में सगित नहीं है।

१२

गोविन्द, कबहूँ मिलै पिया मोरा। चरण कॅवल कूँ हैंसि हैंसि देखूँ, राखूँ नैणां नेरा'। निरखण कूँ मोहिन्चाव घणेरो, कब देखूँ मुख तेरा। व्याकुल प्राण धरत न धीरज, मिलि तू नित सबेरा'। मीराँ के प्रभु गिरिधर नागर, ताप तपन बहुतेरा।। ९३॥

पदाभिव्यक्ति से 'गोविन्द' और 'पिया' की दो विभिन्न हस्तियाँ स्पष्ट हो उठती है। यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण और विचारणीय प्रक्त है।

१३

भीजै म्हाँरो दावण नीर, सावणियो लूम रहियो के। आप तो जाय विदेसाँछाये, जिवणो धरत न धीर। लिख लिख पतियाँ सदेशा भेजूँ, कब घर आवे म्हाँरो पीव। मीराँ के प्रभु गिरिधर नागर, दरसन द्यों नै बलवीर।।९४॥

१४

म्हाँरे घर आओ, स्याम, गोठडी कराइये। आनन्द उछाव करूँ, तन मन भेट घरूँ। में तो हूँ तुम्हारी दासी, तॉकूँ तो चितारियो। गिगन गरुजि आयो, बदरा दरसे भायो। सारंग सबद सुनि ब्रिहन पुकारिये।

१ पास, नजदीक, २ शीघ्र, ३ गोष्ठी, ४ गगन, आकाश।

घर आवो स्याम मोरे, मै तो लागूँ पाय तोरे। मीरॉ को सरण लीजिये, बलि बलि हारिये। ॥९५॥

१५

सॉइया, सुण जो अरजै हमारो।
मया करो महल्या पग धारो, मै खानाजाद तुम्हार्री।
तुम बिन प्राण दुखी दुख मोचन, सुधि बुधि सबै बिसारी।
तलक तलक उठि उठि मग जोऊ, भईं व्याकुलता भारी।
सेज सिघ ज्यूँ लागी प्राण कूँ, निस भुजग भईं भारी।
दीपग मनहूँ दुहूँ दिसि लागी, बिरहिन जरत बिचारी।
जब के गये अजहूँ नही आये, विलम्बे कहा मुरारी।
मीरा के प्रभु दरसन दीजो, तुम साहेब हम नारी।।९६॥

१६

हरि म्हारी सुणजो अरज म्हाराज।
मै अबला बल नाहि गुसाई, राखो अबके लाज।
रावरी होइ के कणी रे जाऊ, है हरि हिवडारो साज।
हम को वपु हरि देत सघार्यो, साद्यो देवन के काज।
मीरा के प्रभु और न कोई, तुम मेरे सिरताज। ॥९७॥

पद की तृतीय पिक्त अर्थहीन है। इस पिक्ति का शेष पद से पूर्वापर सबध भी नहीं बैठता।

१७

कैसी रितु आई मेरी हियो लरजे, है मा। निस अघियारी कारी,बिजरी चमके, सेज चढता जिया डरपै, हे मा।

१ दया, २ चढते हुये।

नैान्ही बूँदन मेहा बरसै, ऊपर से सुरपित गरजै, है मा। सूनी सेज स्थाम बिन लागत,कूक उठी पिया पिया करि के,हे मा। मीरॉ के प्रभु गिरिधर नागर, मोय' विधाता क्यूं सरजी', हे मा। ॥९८॥

१८

एसी ऐसी चादनी मे पिया घर नाई। चार पहर दिन सोन्नत बीत्या, तडपत रैन बिहाई। मै सूती पिया अपने महल मे, खालूडा में आई सरदाई। मीरॉ के प्रभु गिरिधर नागर, हरख निरख गुण गाई।।१९।।†

पद में पूर्वापर सर्बंध का सर्वथा अभाव है। पद की तीसरी पक्ति सर्वथा अर्थहीन है। अभिव्यक्ति में भी कोई गम्भीरता नही। ऐस पदो को प्रक्षिप्त मान लेना ही युक्तियुक्त प्रतीत होता है।

१९

मोसी दुिखयाँ कूँ, लोग सुिखया कहत है।
ऐसो री अड़ीलो कथ, दियो है विधाता मोकूँ।
सेजहूँ न आवै प्यारो, न्यारौ ही रहत है।
तारा तो अगारा भया, सेज भई भाषा सी।
पिया को पिलगूँ मानो, आगि जूँ रहत है।
जारे बारे षाष मे तो, भीतर बेहाल भई।
बिरह की करवत, मेरे हिया में बहत है।
द्यौसं तो यूँ ही गयौ, रैनिहू बिहानी है।
मीराँ तो बेहाल भई, दरस कूँ चहात है। ॥१००॥ †

१ मुझको, २ सृजन किया, बनाया, ३ कमरा, ४ ठड, ५ दिन,

ऐसे पदो को प्रक्षिप्त ही मान लेना युक्ति सगत प्रतीत होता है, क्योंकि इसकी अभिव्यक्ति में वह भाव भाषा का गाम्भीय नहीं, जो मीरॉके पदो की विशेषता है। इसमें किया-पद विशेष विचारणीय है।

२०

रसभरिया म्हाराज मोकूँ, आप सुनाई बाँसुर्रीं सुनत बाँसुरी भइ बावरी, निकसन लग्या साँस री। रकतर रती भर ना रह्योरी, नहीं मासा भर माँस री। तन तिनकासो है गयो री, रही निगोरी साँस री। मैं जमुना जल भरन जात ही, सास नन्द की भास री। मीराँ कूँ प्रभु गिरिधर मिल गयो,पूजो मनकी आस री।।१०१।।†

अभिव्यक्ति के आधार पर पद की प्रामाणिकता सर्वथा सदिग्ध है।

२१

प्यारी हट मॉड्यों मॉझले रात।
कब की ठाढी अरज करत हूँ, होई जासी परभात।
तलफत तलफत बोहो दिन बीते, कबहूँ न बूझी बात।
जब के गए म्हारी सुध नाहि लीनी, तुम बिन फीको म्हारो गात।
मीरॉ के प्रभु हरि अविनासी, कर मीड़त पिछतात।।१०२॥
†

उपर्युक्त पद के विषय मे श्री सूर्यनारायण जी चतुर्व दी लिखते है, ''पूर्वापर असबद्ध सा ज्ञात होता है। यदि ''प्यारी'' के स्थान पर ''प्यारा'' होता तो असबद्ध नही था।''

मेरे विचार मे पद की पूर्वापर असबद्धता हर हालत मे बनी रहती है, क्योंकि प्रथम दो पिक्तयों से मिलन और शेष पद से वियोग ही लक्षित होता है। ऐसे पदों को प्रामाणिक सग्रह में स्थान न मिलना ही युक्तियुक्त प्रतीत होता है।

१ किया, २ बीच।

लाग रही ओसेर कान्हा, तेरी लाग रही ओसेर। दरसण दीजे, कृपा कीजे, कहाँ लगाई बेर। दिन में नहीं चैन, रैन नहीं निद्रा, बिरह बिथा लई घेर। द्यीरों के प्रभु गिरिधर नागर, सुण जो म्हारी टेर।।।१०३॥

### 23

माधो बिन बसती उजार मेरे भावें।
एक समै मोतियन के धोके, हसा चुगत जुवार।
सरवर छाँड़ तलैया बैठे, पख लपट रही गार।
सरवर सूक तरवर कुम्हलाये, हसा चले उड़ार।
मीराँ के प्रभु मिलोगे, लाम्बी भुजा पसार।।१०४॥
पदाभिव्यक्ति अर्थहीन और असगत है।

## २४

दासी म्हारा मारु मारु जी से कहना।
मोय नीद न आवे नैना।
जे मेरा गोविन्द दूर बसत है, मोय सदेशो देना।
जे मेरा गीविन्द गली देखे, सनक सनक सुन लेना।
जे मेरा गोविन्द बैन बजावे, प्रेम मगन होय कहना।
मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, चरण कवल चित देना।।१०५॥।

श्री सूर्यनारायण चतुर्वेदी जी इस पद के विषय में लिखते हैं, "मारुडा" के स्थान में स्यात् "भुजरा" होगा। लिपि दोष से अथवा अन्य किसी दोष से अपभ्र श हुआ ज्ञात होता है।"

१ हुसेर, याद, २ लगती है, ३ पित, ४ धैर्य सहित, ५ वेणु।

श्री चतुर्वे दी जी का कहना बहुत यथार्थ प्रतीत होता है, क्यों कि "मारु" और "मारुडा" दोनो एक ही शब्द है। "मारुडा" कोई स्वतत्र शब्द न होकर "मारु" का ही रूपान्तर मात्र है। अपने बुजुर्गो या अन्य किसी भी विशेष सम्मानित व्यक्ति के प्रति 'मुजरौ " विनम्नता पूर्वक नमस्कार के अर्थ मे आज भी प्रयुक्त होता है।

#### २५

तुम हयाँ ही रहो राम रिसयाँ, थांरी साँवरी सूरत मे मन बिसया। क्याने तो राम जी घोडा सिणगारो, क्या ने पाषर किसया। चुण चुण किल्याँ सेज सँवारु, ओर गादी तिकया। बोहोत दिना की पंथ निहारूँ, तुम आया रग रिच्चिया। मीराँ के प्रभु हिर अविनासी, चरण क्मल मन बिसया।।।१०६॥ पदाभिन्यक्त असगत है।

### २६

नेहा समद बिच नाव लगी है, बाल न लगत बही जात अकेली। लाज को लगर छूटि गयो है, बही जात बिन दाम की चेरी। मलहन कर से छाड दई है, आस बडी गोपाल ज्यो तेरी। अब के नाम लगावो नातर, लोग हॅसेगे बजा के हतेरी। मीरॉ के प्रभु गिरिघर नागर, मेरी सुध लीज्यो प्रभु आन सबेरी।।१०७॥†

पदाभिव्यक्ति असगत है। प्रथम पक्ति में 'बाल' के स्थान पर सम्भवतः 'पाल' शब्द हो।

### २७

माई म्हाने मोहन मित्र मिलाय, मोहन मित्र मिलाय। रिसयो है उर अतर बिसयो, या बिनु कछु न सुहाय। पातिलयो' सॉवरियो लोभी, राखूँ कठ लगाय। मीरॉ के प्रभु गिरिधर नागर, तन की तपत बुझाय। ॥१०८॥

१ सुगठित शरीरवाला।

में खडी निहारू बाट, चितवन चोट कलेजे बह गई, सुन्दर स्याम सूँ घाट।
मथुरा में कुबज्या कर राखी, महाजन की सी हाट।
केसर चदन लेपन कीन्हों, मोहन तिलक ललाट।
हमारा पिलेंग जडाऊ छोड्या, बिणया रेशमी पीली पाट।
क्याँ पर राजी भयो साँवरों, चेरी के नहीं खाट।
अजहूँ न आयो कॅवर नन्द को, क्याँरी लागी चाट।
छाड गयो मरुधार साँवरों, बिन अकल को जाट ।
आप बिना गोपी सब ब्रज की, व्याकुल भई निराट।
मीराँ के प्रभु गोपी दरसन दीज्यों, करज्यों आनन्द ठाट।।।१०९॥ ।

२९

उधो, म्हाॅरे मन की मन मे रही।
एक समै मोहन घर आये, में दिध मथत रही।
या दुनियाँ को झूठो धधो, मैं हिर को बिसर गई।
वा कपटी की का कहूँ, उधो बचन प्रतीत नही।
नेन हमारे ऐसे झूरै, उलटी गंग बही।
इत गोकुल उत मथुरा नगरी, बीच मे जमुना बही।
आप मोहन जी पार उतर गया, हम सै कछु ना कही।
अज बिनता को संग छाडि कै, कुबज्याँ सग लई।
मीराॅ के प्रभु गिरिधर अविनासी, चरणा लिपट रही।।।११०।।
अभिव्यक्ति असगत और अर्थहीन है।

३०

तुम आवो हो कृपा निधान बेग ही। मेरे मदिर आये प्रभु निकसे, कदी महलहूँ न आये में दीदार देख री।

१ बना हुआ, २ राजस्थान की स्थानीय जाति विशेष, जो परिश्रम और सत्यता के लिये प्रसिद्ध होते हुए भी सर्वथा बुद्धिहीन भानी जाती है। ३ कभी।

मेरे मिंदर आये प्रभु निकिस क्यूँ गये, दीन के दयाली कठोर क्यूँ भये। दीपक मेरे हाथ लियाँ बाट जोवती, राम हूँ न आये सारी रैण रोवती। पिया के दरस बिन फिरु डोलती, मीराँ तो तुम्हारी दासी राम बोलती। ।।१११॥†

पदाभिन्यक्ति सर्वथा असगत है। कही कही द्वितीय पिक्त में 'कदी' शब्द के बदले 'देख ही' और अन्तिम पिक्त में ''डोलती' शब्द के बदले 'झूरती' का प्रयोग भी मिलता है।

₹ १

होली पिया बिन मोहि न भावै, घर ऑगण न सुहावै। दीपक जोयं कहा करु सजनी, पिय परैदेस रहावै। सूनी सेज जहर ज्यूं लागे, सुसक सुसक जिय जावै। नीद नही आवै। कब की ठाढी मैं मग जोऊँ, निस दिन बिरह सतावै। कहा कहू कुछ कहत न आवै, हिवडा अति अकुलावै। पिया कब दरस दिखावै। ऐसा है कोई परम सनेही, तुरन्त सन्देशो ल्यावै। वा बिरियाँ कदं होसी, मोकूँ हस करि निकट बुलावै। मीराँ मिल होली गावै।

प्रथम पित मे प्रयुक्त 'पिया' शब्द के बदले ''हरी' शब्द का भी प्रयोग मिलता है।

३२

किण संग खेलॅ होली, पिया तिज गए हे अकेली। माणिक मोती हम सब छोडे, गले में पहनी सेली।

१ जलाकर, २ समय, ३ कब,

मुझे दूर क्यूं मेली'।
अब तुम प्रीत और सूं जोडी, हम से क्यूं करी पहेली।
बहु दिन बीते अजहूँ न आए, लग रही तालामेली'।
किण बिलाय' हेली।
स्याम बिन जिवडो मुरझावै, जैसे जल बिन बेली।
मीरां कूं प्रभु दरसण दीजो, जनम जनम की चेली।
दरस बिन खडी दुहेली'।

पदाभिव्यक्ति से नाथ पथ का प्रभाव स्पष्ट होता है। "सेली' नाथ पथी जोगियो के ही मुख्य चिन्हों में से एक हैं। अन्तिम पिक्त से व्यक्त होती परित्यक्ता (दुहेली) की भावना अन्य राजस्थानी के पदों में भी मिलती है। यह विचारणीय है।

33

इक अरज सुनो मोरी, मैं किन सग खेलूँ होरी।
तुम तो जॉय विदेसा छाये, हम से रहै चित चोरी।
तन आभूषण छोड़चो सब ही, तज दियो पाट पटोरी ।
मिलन की लग रही डोरी।
आप मिल्या बिन कल न परत है, त्याग दियो तिलक तमोली।
मीरॉ के प्रभु मिलज्यो माधव, सुणज्यो अरज मोरी।
दरस बिन बिरहणी दोरी । ॥११४॥

जपर्युक्त दोनो पद में भाव-साम्य स्पष्ट है, यद्यपि पूर्व पद की भाषा पर राजस्थानी प्रभाव कुछ विशेष है।

38

होली पिया बिन, मोहि लागे खारी, सुनो री सखी मोरी प्यारी। सूनो गॉव देस सब सूनी, सूनी सेज अटारी।

१ करदी, २ बेचैनी, ३ भुलाए, ४ धरित्यक्ता, ५ साज ऋगार, ६ दुखी।

सूनी बिरहन पिव बिन डोलै, तज दई पिव प्यारी।
भई हूँ या दुख कारी।
देस विदेस सदेस न पहुँचे, होइ अदेशा भारी।
गिणता विस गई, रेख आंगलियाँ की सारी।
अजहूँ न आये मुरारी।
बाजत झाँझ मृदग मुरलिया, बाज रही हकतारी।
आयो बसत कत घर नाही, तन मे जर भया भारी।
स्याम मन कहा बिचारी।
अब तो मेहर करो मुझ ऊपर, चित है सुनो हमारी।
मीराँ के प्रभु मिलि गयो माघो, जनम जनम की कुआरी।
लगी दरसण की तारी।

इस पद मे विरोधाभास है। होली के बाद ही बसत का साथ ही साथ वर्णन है। पद की बारहवी पक्ति में मिलन की अभिव्यक्ति है जो कि शेष पदाभिव्यक्ति से सर्वथा भिन्न पड़ती है।

होली वर्णन के उपर्युक्त चारो पद मीरा के शेष सभी पदो से सर्वथा भिन्न पडते है। इन की शैली भी सर्वथा भिन्न है। इनकी भाषा प्रमुखत ब्रजभाषा होते हुए भी राजस्थानी से प्रभावित है। इनमें प्रयुक्त जो कुछ राजस्थानी शब्द आये है, वह ठेठ राजस्थानी के है। शुद्ध ब्रजभाषा और ठेठ राजस्थानी का यह सम्मिश्रण विचारणीय है।

पद स० ३३ और ३४ में टेक में 'माधों' का प्रयोग एक और विचार-णीय प्रश्न है। मीरॉ के पदो की परम्परा में यह सर्वथा नूतन है। बहुत सम्भव है कि ये पद किसी अन्य किव के हो। 'मीर माधों' नामक किव के पदो से मीरॉ के पदो का सिम्मश्रण हुआ भी है। देखे पद स० ८।

१ कृषा।

# त्रजभाषा में प्राप्त पद

ξ

गै तो चरण लगी गोपाल। जब लागी तब कोऊ न जाने, अब जानी ससार। किरपा कीजै, दरसण दीजै, सुध लीजै तत्काल। मीरॉ कहै प्रभृ गिरिधर नागर, चरण कमल बलिहार।।११६॥

पद की द्वितीय पक्ति से व्यक्त होती भावना विशेष विचारणीय है।

२

आलीरी मोरे नैनन बान पडी। चित चढी मेरे माधुरी मूरत, उर बिच आन अडी। कब की ठाढी पथ निहारूं, अपने भवन खडी। कैसे प्राण पिया बिन राखूं, जीवन भूल जडी। मीरॉ गिरिधर हाथ बिकानी, लोग कहैं बिगडी।। ११७॥

इस पाठ मे पहली पक्ति का निम्नाकित पाठान्तर भी मिलता है। "नैणा मोरे बाण पडी, भाई, मोहि दरम दिखाई"।

₹

भाई, मेरे नैनन बान पड़ी री। जा दिन नैना श्यामहिं देख्यो, बिसरत नाहि घरी री। चित बस गईं साँवरी सूरत, उर तेनाहिं टरी री। मीरॉ हरि के हाथ बिकानी, सुरबस है निबरी री।। ११८॥ ሄ

नैन परि गई ऐसी बानि। नेक निहारत पिया जू के मुख तन धुरि गई कुलकानि। राणाजी विषरो प्यालो भेज्यो, मै सिर लीनी मानि। मीरॉ के गिरिधर मिले हो, पुरबली पहिचान्ति, ॥११९॥

٩

नैणा री हो पड गईं बाण। कि बार बार निरखूँ मुख सोभा, छूट गईं कुलकाण । कोईं भला कहो, कोई बुरा कहो, में सिर लीनी ताण । मीरॉ के प्रभु गिरिधर नागर, पुरबली पिछाण ॥१२०॥

एक ही भाव के द्योतक उपर्युक्त चारो पद विशेष विचारणीय है। सभी पदो की प्रथम पिक्त में भाव सर्वथा एक है और भाषा भी लगभग एक ही है। शेष पद में विभिन्न भावनाओं और घटनाओं का वर्णन है तथापि "लोक लाज" और "कुल कानि" के उल्लंघन की अभिव्यक्ति सभी पदो में प्राप्त है। पहले दो पद (स० ३ और ४) की भाषा शुद्ध राजस्थानी है। इनकी अभिव्यक्ति भावना-द्योतक है। तीसरे पद (स० ५) की अन्तिम पिक्तियों पर राजस्थानी का प्रभाव है। इन पिक्तियों में राणा द्वारा विष भेजें जाने की भी अभिव्यक्ति है। इसको देखते बहुत सम्भव प्रतीत होता है कि विष दिए जाने की कथा का राजस्थान में ही अधिक प्रचार रहा हो। पद स० ५ की भाषा पर राजस्थानी प्रभाव कुछ विशेष स्पष्ट है। यह पद पद स० ४ का रूपान्तरसा प्रतीत होता है। वस्तुत ये चारों ही पद एक दूसरे के गेय रूपान्तरसे प्रतीत होते है।

६

जब कै तुम बिछुडे प्रभु जी कबहूँ न पायो चैन। ब्रिह बिथा कासुँ कहुँ सजनी, कवन आवै अैन।

१ पूर्व जन्म की, २ कूल की मर्यादा, ३ चढा लिया, ४ परिचय।

एक टगटगी पिया पथ निहारूँ, भई छै मासी रैन। मीरॉ के प्रभु हरि अविनासी, दुख मेलण सुख देश।।१२१।।

अन्तिम पंक्ति मे 'मेलण' शब्द के स्थान पर 'मेटण' शब्द की अर्थ सगति ठीक बैठती है।

9

मै जाण्यो नही प्रभु को मिलन कैसे होय री।
आए मोरे सजना, फिरी गए अंगना, मै अभागण रही सोय री।
फाईंगी चीर कई गलकथा, रहूँगी वैरागण होय री।
चुडिया फोईं माग बिखेर, कजरा मैं डार्र घोय री।
निसि बासर मोम्हि बिरह सतावै, कल न परत पल मोय री।
मीरॉ के प्रभु हरि अविनासी, मिलि बिछुडी मत कोई री।
॥१२२॥

इस पद मे ब्रजभाषा और खडी बोली का अजीब सम्मिश्रण हुआ है। पद की तीसरी और चौथी पिक्तियो पर खडी बोली का प्रभाव विशेष स्पष्ट है। यह भी एक विचारणीय पहलू है कि इन दोनो ही पिक्तियो की अभिव्यक्ति नाथ परप्परा के प्रभाव की द्योतक है। अन्तिम पिक्त से व्यक्त होती भावना 'मिलि बिछुड़न मत कीज्यो' प्राय इन्ही शब्दों में अन्य पदों में भी मिल जाती है।

'बृहद्राग रत्नाकर' में 'लच्छीराम' नामक किसी सत का निम्नांकित एक पद मिलता है। इन दोनो पदो में भाव और भाषा का गहरा साम्य है। बहुत सम्भव है कि निम्नांकित पद ही कुछ घट बढ और हेर फेर के साथ मीरॉ के नाम पर चल पड़ा हो।

नीद तोहि बेचूंगी आली, जो कोई गाहक होय।
आए मोहन फिरि गए अंगना, मै बैरन रही सोय।
कहा करूँ कछु वश न मेरो, आयो धन दियो खोय।
लछीराम प्रभु अबके मिले तो, राखूँगी नैन समोय।
— पृष्ठ ७९, पद २९२।

ानी हो।
हारते, सब रैण बिहानी हो।
हारते, सब रैण बिहानी हो।
ख दहं, मन एक न मानी हो।
बिन देखे कल ना परे, जिय ऐसी ठानी हो।
अग छीन व्याकुल भई, मुख पिय पिय बानी हो।
अन्तर वेदन विरह की, वह पीर न जानी हो।
ज्यो चातक घन को रटै, मछरी जिमि पानी हो।
मीरॉ व्याकुल बिरहणी, सुध सुध बिसरानी हो।।१२३॥

पदाभिव्यक्ति से पश्चाताप की भावना ही प्रकट होती है। ऐसी अभिव्यक्ति राजस्थानी के कुछ पदो में भी पायी जाती है।

९

पलक न लागे मेरी स्याम बिन।
हिर बिन मथुरा ऐसी लागे, शिशा बिन रैन अधेरी।
पात पात वृन्दाबन ढूँढ्यो, कुज कुज ब्रज केरी।
ऊँचे खडे मथुरा नगरी, तले बहै जमुना गहरी।
मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, हिर चरणन की चेरी।।१२४॥

पद की तीसरी पक्ति का शेष पद से पूर्वापर सबन्ध नही बैठता ।

१०

नीद नही आवे जी सारी रात।
करवट लेकर सेज टटोलूँ, पिया नहीं मेरे साथ।
सगरी रैन मोहें तरफत बीती, सोच सोच जिया जात।
मीराँ के प्रभु गिरिधक नागर, आज भयो परभात।।१२५॥

मे विरहणी बैठी जागूँ, जगत सब सोवै री आली। विरहणी बैठी रग महल मे, मोतियन की लड पोवै। इक विरहणी हम ऐसी देखी, अँसुवन की माला पोवै। तारा गिन गिन रैण बिहानी, सुख की घडी कब आवै। मीरॉ के प्रभु गिरिधर नागर, मिल के बिछुड न जावै।

1 82

दरस बिन दूखण लागै नैण।
अब के तुम बिछुरे प्रभुजी, कबहूँ न पायो चैन।
सबद सुणत मेरी छतियाँ काँपै, मीठे मीठे बंन।
बिरह बिथा कासूँ कहूँ सजनी, बह गई करवत औन।
कल न परत पल हरि मग जोवन, भई छमासी रैण।
मीराँ के प्रभु कब रे मिलोगे, दुख मेटण सुख दैण। ॥१२७॥

पद की तीसरी और पाचवी पक्तियों का निम्नाकित पाठान्तर पाया जाता है।

तीसरी पक्ति:——''सबद सुणत मेरी छतिया कम्पे, मीठे लागै तुम बेन'' या

"सबद सुणत मेरी छतिया कम्पै, मीठे लागै बैन"। और

पाँचवी पक्ति --- "एकटकी पथ निहारुँ, भई छमासी रैन।"

१३

जोहने गोपाल फिरुं, ऐसी आवत मन में अवलोकत बारिज बदन, बिबस भई तन में। मुरली कर लकुट लेऊं, पीत बसन धारुँ। पछी गोप भेष मुकुट, गो धन सग चारुँ। हम भई गुल काम लता, वृन्दाबन रैना। पसु पछी मरकर मुनी, श्रवण सुणत बैना। गुरुजन कठिन कानि, कासो री कहिये। मीरॉ प्रभु गिरिधर मिलि, ऐसे ही रहिये। ।।१२८।।†

पद की छठी और अन्तिम पिक्तयों का अर्थ स्पष्ट नहीं होता। अन्तिम पिक्त की अभिव्यक्ति से मिलन की ही भावना लक्षित होती है जबिक शेष पद से वियोग भावना ही स्पष्ट हो उठती है।

आराध्य के अनुकूल वैष्णव परन्परा प्रभावित वेश भूषा को स्वीकार कर लेने की अभिव्यक्ति इस पद की विशेषता है।

१४

हो गए श्याम दूइज के चन्दा।
मधुबन जाई भये मधुबनिया, हम पर डारो प्रेम का फदा।
मीरॉ के प्रभु गिरिधर नागर, अब तो नेह परो मदा। ॥१२९॥

इस पद से व्यक्त होती भावना 'अब तो नेह परो मदा' अन्य वियोग द्योतक और नाथ परम्परा प्रभावित पदो मे भी मिलती है। नाथ परम्परा प्रभावित पदो मे यह भावना बहुत ही स्पष्ट है।

१५

कान्हा तेरी रे जोवत रह गई बाट। जोवत जोवत इक पग ठारी, कालिन्दी के घाट। कपटी प्रीत करी मनमोहन, या कपटी की बात। मीरॉ के प्रभु गिरिधर नागर, दे गयो ब्रज चाट। ॥१३०॥

१६

अखिया कृष्ण मिलन की प्यासी। आप तो जाय द्वारिका छाये, लोक करत मेरी हॉसी। आम की डार कोयलिया बोलै, बोलत सब्द उदासी। मेरे तो मन ऐसी आवे, करवत लेहो कासी। मीरॉ के प्रभु गिरिधर लाल, चरण कॅवल की उदासी।।१३१॥†

पद की प्रथम पक्ति सूरदास के पद से हू बहू मिलती है। अन्तिम ाक्ति से प्रयुक्त 'उदासी' प्रयोग विचारणीय है।

१७

मन हमारा बाध्यो भाई, कॅवल नैन अपने गुन।
तीषण तीर बेध शरीर, दूरि गयो भाई, लाग्यो तब।
जाण्यो नाही, अब न सह्यो जाई री भाई।
तत मत औषद कर तक परि न जाई, है कोऊ।
उपकार करें, कठिन दर्द री भाई।
निकटि हो तुम दूरि नाहि, बेगि मिलो आई, मीराँ।
गिरधर स्वामी दयाल, तनकी तपित बुझाई रे भाई।
कमल नैन अपने गुन बाध्यो भाई गाइ३२॥
†

श्री सूर्यनारायण जी चतुर्वेदी से मिला यह पद ''ग्रंथ साहिब, भाई बन्दे की बीड़'' से उद्धृत है।

पद की दूसरी, चौथी और छठी पक्तियो का अन्तिम हिस्सा क्रमश. तीसरी पॉचवी और सातवीं के प्रारम्भ में लगा कर पढ़ने से अर्थ संगति ठीक से बैठ जाती है, अन्यथा नहीं।

86

बिरहनी बावरी सी भई।
ऊँची चढ चंढ अपने भवन मे टेरत हाय दई।
ले अँचरा मुख अँसुवन पोछत उघरे गात सही।
मीरॉ के प्रभु गिरिधर नागर, बिछुरत कछु ना कही।।१३३॥
छरत कछु ना कहीं जैसी अभिव्यक्ति इस पद की

'बिछुरत कछु ना कहीं' जैसी अभिव्यक्ति इस पद की विशषता है।

हिर तुम काय कूँ प्रीति लगाई।
प्रीति लगाई परम दुख दीयो, कैसी लाज न आई।
गोकुल छाँडि मथुरा के जयुँवा मे कोण बडाई।
मीराँ के प्रभु गिरिधर नै।गर, तुम कूँ नन्द दुहाई। १३४॥

२०

पिया इतनी बिनती सुनो मोरी, कोई कहियो रे जाय।
और न सूं रस बितयाँ करत हो, हम से रहै चित चोरी।
तुम बिन मेरे और न कोई, मैं सरनागत तोरी।
आवन कह गए अजहूँ न आये, दिवस रहै अब थोरी।
मीराँ के प्रभु कब रे मिलोगे, अरज कैरुँ करजोरी।।१३५॥

'दिवस रहै अब थोरी' जैसी अभिव्यक्ति इस पद की विशेषता है। ''आवन कह गए अजहूँ न आए'' पदाभिव्यक्ति कई अन्य पदो में भी मिलती है। ऐसे कुछ पदो में अविध सूचक 'पेंडर पलिटया काला केस'' जैसी अभिव्यक्ति भी मिलती है, परन्तु उपर्युक्त भावना किसी भी अन्य पद में प्राप्त नहीं।

२१

देखो साईया, हरि मन काठ कियो। आवन कहि गयो, अजहू न आयो, करि करि बचन गयो। खान पान सुध बुध सब बिसरी, कैसि करि में जियों। बचन तुम्हारे तुम्ही बिसरे, मन मेरो हर लियो। मीरॉ कहै प्रभु गिरिधर नागर, तुम बिन फाटत हियो।।१३६॥

२२

पिया कूँ बता दे मेरे, तेरा गुण मानूँगी। वान पान मोहि फीको सो लागै, नैन रहे दोय छाय।

कार बार मै अरज करत हूँ, रैण दिन जाय। मीरॉ के प्रभु वेग मिलोगे, तरस तरस जिय जाय।।१३७॥†

२३

पिया जी थे तो कटारी मारी।
जिन को पिव परदेस बसत है, सो क्यूँ सोवे न्यासी।
ं ं नहीं भावत, आक्ँ सदा देहारी।
जैसे भवगत जत काँचरी, सो गत भई है हमारी।
बिन दरसण कर्लन परत है, तुम हम दिये बिसारी।
मीराँ के प्रभु तुम्हरे मिलन कूँ, चरण कमल पर वारी।।१३८॥
पदाभिव्यक्ति में संगति का अभाव है।

### २४

सोवत ही पलको में मैं तो,पलक लागी पल में पिऊ आये।
मैं जु उठी प्रभु आदर देण कूँ,जाग परी पिव ढूँढ न पाये।
और सखी पिव सूत गमाये,मैं जु सखी पिव जागी गमाये।
आज की बात कहा कहूँ सजनी,सुपना में हिर लेत बुलाये।
वस्तु एक जब प्रेम की पकरी,अजि भये सखि मन से भाये।
वो म्हारों सुने अरु गुनि है, बाजे अधिक बजाये।
मीराँ कहै सत्त कर मानो, भिक्त मुक्ति फल पाये।।१३९॥†

स्वप्नानुभूति का ऐसा वर्णन इस पद की विशेषता है। पद की छठी पंक्ति का अर्थ अस्पष्ट है।

# २५

स्याम को सदेशो आयो, पतियाँ लिखाय माय। पतियाँ अनूप आई, छतियाँ लगाय लीनी। अचल की दे दे ओट, ऊधो पै बंधाई है। बाल की जटा बनाऊँ, अग तो भभूत लाऊँ।
फाडूँ चीर करूँ गलकंथा, जोगिन बन जावूँगी।
इन्द्र के नगारे बाजै, बदल की फौज आई।
तोपखाना पैसखाना उतरा आया बाग मे।
मथुरा उजार कीन्ही गोकुल बसाय लीन्ही।
कुब्जा सो बाध्यो हेत, मीराँ गाय सुनाई है।।१४०।।†

पदाभिव्यक्ति मे पूर्वापर सबध का सर्वथा अभाव है तथा प्राय किया पद सभी आधुनिक हिन्दी मे है ।•

#### २६

मेरे प्रीतम रामकूँ लिख भेजूं री पाती। स्याम सदेशो कबहूँ न दीन्हो, जानि बूझि गुझबाती। डगर बुहारूँ पथ निहारूँ, रोय रोय अखियाँ राती। तुम देख्याँ बिन कल न परत है, हियो फाटत मेरी छाती। मीराँ के प्रभु कबर मिलोगे, पूरब जनम का साथी।।१४१।।

### २७

मतवारो बादर आए रे, हिर को सदेशो कछु नही लाए रे। दादुर मोर पपइया बोले, कोयल सबद सुनाए रे। कारी अधियारी बिजरी चमकै, बिरिह्न अति डरपाये रे। गाजै बाजै पवन मधुरिया, मेहा अति झड लाए रे। कारी नाग बिरह अति जारे, मीरॉमन हिर भाए रे।।१४२।।

## २८

बादल देखि झरी हो श्याम, बादल देखि झरी। काली पीली घटा उमगी, बरस्यो एक घरी। जित जाऊँ तित पाणी ही पाणी, हुई सब मोम हरी। जाकाँ पिया परदेस बसत है, मीजूँ बाहर खरी। मीराँ के प्रभु गिरिधर\* नागर, कीज्यो प्रीत खरी।।१४३।। प्रथम पंक्ति में 'झरी' प्रयोग के बदले ''डरी' प्रयोग भी मिलता है।

२९

सावण दे रह्यो जोरा रे, घर आओ जो स्याम मोरा रे। उमड घुमड चहु दिसि से आया, गरजत है घनघोरा रे। दादुर मोर पपीहा बोले, कोयल कर रही सोरा रे। मीरॉ के प्रभु गिरिधर नागर, ज्यो वारु सो हो थोरा रे ॥१४४॥

30

बरसे बदिरया सावन की, सावन की मन भावन की। सावन में उमड़चों मेरो मनवां, भनक सुनी हिर आवन की। उमड़ घुमड़ चहु दिसि ते आयो, दामिनी दमक झर लावन की। नन्हीं नन्ही बूँदन मेहा बरसे, सीतल पवन सोहावन की। मीराँ के प्रभु गिरिधर नागर, आनन्द मगल गावन की।।१४५॥

पदाभिन्यक्ति में विरोधाभास है। पहले की पक्तियों से विरोध और अन्तिम पक्तियों से आनन्द ही लक्षित होता है।

३१

सुनी हो में हिर आवन की आवाज।
म्हैल चिं चिं जोऊं सजनी, कब आवें महाराज।
दादुर मोर पपीहा बोले, कोयल मधुरें साज।
उमग्यो इन्द्र चहु दिसि बरसे, दामिणी छोड़ी लाज।
धरती रूप नवा नवा धरिया, इन्द्र मिलण के काज।
मीरॉ के प्रभु हिर अविनासी, बेग मिलो महाराज।।१४६॥

कोई कहियो रे प्रभु आवन की। आवन की मन भावन की, कोई। आप नहीं आवै, लिख नहीं भेजै बाण पड़ी ललचावन की। एक दोइ नैना कह्यो नहीं मानै, निदया बहै जस सावन की। कहा करुं कछु बस नहीं मेरो, पांख नहीं उड जावन की। मीरॉ कहै प्रभु कबर मिलोगे, चेरी भई हू तेरे दावन की।।१४७॥ †

उपर्युक्त तीनों पदों मे कुछ ऐसा भाव साम्य है कि तीनों ही पद एक दूसरे के गेय रूपान्तर प्रतीत होते हैं। "भनक सुनी हिर आवन की" भावना की ही पुनरुक्ति हुई है। "सुनिहौ मै हिर आवन की आवाज" (पद स० ३१) और "कोई कहियो प्रभु आवन की" (पद स० ३२) मे प्रथम दो पदो मे वर्षा और श्रावण का वर्णन है। तीसरे पद की अभिव्यक्ति के अनुसार मीराँ की आँखो पर ही श्रावण छाया हुआ है। अन्तिम पद (स० ३२) चन्द्र सखी के निम्नाकित पद के कुछ विशेष निकट पडता है।

'चन्द्रसखी' के नाम पर भी एक ऐसा ही निम्नािकत पद पाया जाता है। निश्चित रूपेण यह कहना कि पद मौलिक रूपेण किसका है, अति दुरुह है। फिर भी, मीरा के पदो के साथ हुए भाव और भाषा के अन्तर पर विचार करते हुए यह अधिक सम्भव प्रतीत होता है कि पद मौलिक रूपेण 'चन्द्रसखी' का ही हो।

कोई किह्यो रे मोहन आवन की।
आप तो जाय द्वारिका छाये, हम को जोग पठावन की।
आप न आवे, पितयाँ न भेजें, बात करें ललचावन की।
ए दोऊ नैण किह्यो न मानै, घटा उमड़ रही सावन की।
दिल चाहत उड जाय मिलूँ, पर पाख नहीं उड़ जावन की।
चन्द्रसखी भज बालकृष्ण छबि, पर कमल लपटावन की।

पद स० ३२ से इस पद का बहुत अधिक साम्य है।

# गुजराती में प्राप्त पद

?

क्यारे आवसे घेर कान रे, जोसिडा जोस जुवो ने . दहीयो अमारी वाला दुर्बेल थई करे, थई गई थाकेली पान रे . वृन्दा ते वनमां वाले रास रच्यो छे, सहस्त्र गोपी मा एक कानरे। वाई मीरॉ के प्रभू गिरिधर नागर, भावे भरिया भगवान र।

पदाभिन्यक्ति में पूर्वापर संबध का निर्वाह नही हुआ है।

2

कागद कोण लई जाय रे, मथुरामां लखीए, प्रीत थोडी थोडी थाय रे। प्रीत तमीने मलवा ने तलखे, ने जोशोमित अन्न न खाय रे। वृन्दाबन की कुज गलियन मे, रोता रजनी जाय रे। मीरॉ बाई के प्रभु गिरिधर ना गुण, चरण कमल चित चोर रे।।१४९॥† अन्तिम पंक्ति का शेष पद से समन्वय नहीं होता।

3

कही जई करूं रे पोकार, कारी मुनी धावे लागे थे,

में कही जई करूं पोकार रे।
पिऊ जी हमारो पारिंघ भयो थे, मैं तो भई हिरणी शिकार रे।
दूर से थी आइ गोली लग गईं,शीरू थे,नीकर गयी पारम पार रे।
प्रेम नी कटारी पुने खेच कर मारी था, थई गई हाल बेहाल रे।
मीराँ के प्रभु गिरिधरना गुण, हो गई पारम पार रे ।।१५०॥ †

१ कब, २ पंचाग, ३ देखी, ४ सूखा हुआ, ५ होती है, ६ जाकर, ७ मुझको ।

४

शामले मत्या त बिसारी, ओधव ने वाले शामले मेत्या ते बिसारी। प्रीत करी ने पालव पकडो वाला, प्रेम नी कटारी मुने मारी। गोकुल थी मथुरा मै गयो छो वा ला, कुब्जा सोलागी छै तस्ली। मीरा बाई के प्रभु गिरिधर ना गुण, चरण कमल बलिहारी।।१५१॥†

4

ब्रजमा कयम रेवाशे शिधव ना वा'ला, ब्रज मा कयम रेवाशे। आठ दाहडानी अवध करी ने गया छो, वा'ला खटमास थय छेहरिने। वृन्दाबन की कुजगलिगाँ वाला, बैठा छे मुख मोरली धरी ने। मीराँ के प्रभु गिरिधर ना गुण, वा'ला अमोरह्या छे आसडा भरी ने। ।।१५२॥+

पदाभिव्यक्ति मे विरोधाभास स्पष्ट है।

દ્દ

आव जो म्हारे नेडें, ओधव न वा'ला, आव जो म्हारे नैडे। म्हारे आगणिये आबो मेर्यो, वा'ला कानुडो आवीने सार्यो वैडे। अमो जल जमुना भरवा गया ता, वाला कानुडो पड्यो छे म्हारी कैडे़। मीरा बाई के प्रभु गिरिधर ना गुण, वा'ला हरि मलचा मन हेरे॥१५३॥†

पद की तीसरी पिक्त शेष पद से सर्वथा भिन्न पडती है। पद में पूर्वापर सम्बन्धका भी सर्वथा अभाव है।

9

कांनी भावे देखन जाऊं, श्यामलो वेरागी भयो रे। कोरी मटकी मां नही जमाऊं, गुबालेन हो कर जावेरे।

१ आँचल, २ नेह, ३ रहा जायगा, ४ दिनकी, ५ नजदीक, पास।

गोरे गोरे अंग पर भभूत लगावूँ, जोगण होकर जाऊ रे। मीरॉ बाई के प्रभु गिरिधर नागर, श्याम सुदर पार पावूँ रे॥ १५४॥† इस तरह की अभिव्यक्ति का यह एक ही पद प्राप्त है।

> . د

गोविन्दा ने देश ओघ मुने लेई, जारे गोविन्दा ने देश।
मने रे मोहन जी ए मेली, रे बिसारी, करडूँ मोरी करम की रेख।
हार तजुगी, शणगार तजुगी, तजुगी काजल की रेख।
चीर ने फाडी वा'ला कफनी पेहगी, लेऊगी जोगन का वेश।
गोकुल तजुगी में मथुरा तजुगी, तजुगी में ब्रज केरी देश।
मीराँबाई के प्रभु गिरधरना गुण, चरण कमल चित्त सग रहेश।

पदाभिव्यक्ति पर नाथ पथ का और भाषा पर खडी बोली का प्रभाव स्पष्ट है।

९

आवो ने सलुणा म्हारा मीठडा मोहन, ऑख लडी माँ तमने राखूँ रे। हरि जेरे जोइये ते तमने आणी,आणी आपुँ मीठाई मेवा तमने खावा रे। ऊची ऊंची मेडी स्महेबा अजब झरुखा, झरुखे चढ़ी चढी फारबे रे। चुन चुन कलिया वा'ली सेज बिछावुँ,भमर पलग पर सुख नाखुँ वारी रे। मीराँ बाई के प्रभु गिरिधर ना गुण, तारा चरण कमल मां चित राखूँ रे। ।।१५६॥+

१०

मारा प्राण पातिलया वाहेला आवो रे, तमरे विनाहूँ तो जनम जोगण छूँ। नाभी कमल की सुरता रे चाली, जईं ने तखत पर रास रसीला रे।

१ रखी, २ दूँ।

१३

व्रजमा केम रेवाशे, ओधवना वा'ला, ब्रज मा केम रेवाशे। जेरे दाडा जीवन गया छो वा'ला, दु खडा काने कहेवाशे। बल्ज्वात थई ने वादी शूँ मूको, वा'ला, वरद तमारू जाशे। मीराँ बाई के प्रभु गिरधर ना गुण, वा'ला, गोपिका अरज काशे। ।।१६०॥+

पद स॰ ५ तथा उपर्युक्त पद की पचम पिक्तियों में साम्य है, परन्तु कोष पद सर्वथा भिन्न पडता है।

# विभिन्न बोलियों में प्राप्त पद पंजाबी

१

सावरे दी भालन भाये, सानू प्रेम दी कटारिया।
सखी पूछे दोऊ चारे, व्याकुल क्यों मैया नारे।
रग के रगीले मोंसे दृग भर मारिया।
व्याकुल बेहाल भैयो, सुध बुध भूल गैया।
अजहूँ न आये श्याम, कुंज बिहारिया।
यमुना की घाटी बाटी, असो तेरी चाल पछाती।
बिसयां बजावी कान्हा, मैया मत वारिया।
मीराँ बाई प्रेम पाया, गिरधर लाल ध्याया।
तू तो मेरो प्रभु जी प्यारा, दासी हो तिहारियां।।१६१॥ †

पद की आठवी पक्ति से अन्योक्ति ही स्पष्ट होती है। भाषा क आधार पर भी पद की प्रामाणिकता संदिग्ध ही है।

## खड़ी बोली

१

आली सावरे की दृष्टि मानो प्रेम कटारी है।
लागत बेहाल भई, तन की सुधि बुधि गई।
तन मन व्यापो प्रेम, मानो मतवारी है।
सिखयाँ मिलि दुइ चारी, बावरी सो भई न्यारी।
हो तो वाको नीके जानो, कुज की बिहारी है।
चन्द्र को चकोर चाहे, दीपक पतग दाहै।
जल बिन मीन जैसे, तैसे प्रीत प्यारी है।
बिनती करो है स्याम, लागो मै तुम्हारे पाम।
मीराँ प्रभु ऐसे जानो दासी तुम्हारी है।।१६२॥ †

भाव और भाषा दोनों के ही आधार पर पद की प्रामाणिकता सिंदग्ध है।

२

जल्दी खबर लेना मेहरम मेरी।
जल बिन। मीन मरे एक छन मे, एनै अमृत पाऊ तो झेरी झेरी।
बहुत दिनो का बिछोह घड़ा है, अब तो राखो नेडी नेडी।
चकोर को ध्यान लगो चन्दवा सो, नटवा को ध्यान लगी डोरी डोरी।
सन्त को ध्यान लगे राम प्यारे, भूख को ध्यान मेरी मेरी।
मीरा के प्रभु गिरधर नागर, तुम पर सुरत मेरी ठहरी ठहरी।।१६३॥†

# संघर्षाभिव्यक्ति

# राजस्थानी में प्राप्त पद

ξ

अब नींह बिसर्ह म्हारे हिरदै लिख्यो हरिनाम। म्हारे सतगुरु दियो बताय अब नहि बिसरू रे। मीरॉ बैठी महल मे, उठन बैठत राम। सेवा करस्यां नाघ की म्हारे और न दूजो काम। राणा जी बतलाया कह देणो जवाब। पण लागो हरिनाम सुँ म्हांरे दिन दिन दूनो लाभ। सीप भर्यो पाणी पिवे रे, टाक भर्यो अन्न खाय। बतलाया बोली नही रे राणो जी गया रिसाय। विवरा प्याला राणा जी भेज्या, दीजो मीरॉ हाथ। कर चरणामृत पी गई म्हारा सबल धणी के साथ। विप का प्याला पी गई भजन करे उस ठौर। थारी मारी ना मरूं म्हांरा राखनहार और। राणाजी मोपर कोप्यो रे. मांरू एकज' सेल। मार्या पिराछित लागसी दीजो म्हाने पीहर भेल। राणा मोपर कोप्यो रे रती न राख्यो भोद। ले जाती बैकून्ठ मे, यो तो समझ्यो नही सिसोद। छापा तिलक बनाइया तजिया सब सिगार। म्हें तो सरणे राम के भल निन्दो संसार।

१ बात करने का प्रयास किया. २ छटाँक भर, बहुत थोडा, ३ कुढ़, ४ स्वामी, पित अर्थ में रूढ़िवाचक हो गर्या  $\frac{1}{2}$ , ५ एक ही, ६ कटारी।

माला म्हारे दोवडी<sup>र</sup>, सील बरत सिगार। अब के किरपा कीजियो, हूं तो फिर बॉधू तलवार।।१६४।।

कही कही इस पद के आगे ,िनम्नािकत कुछ पिक्तिया और भी मिलती है —

रथा बैल जुताय के ऊटा किसया भार।
कैसे तोडूँ राम सूँ, म्हारो भो भो रो भरतार।
राणो साड्यो मोकल्यो जाउँयो एक दौड।
कुल की तारण अस्तरी, या तो मुरड चली राठौर।
साड़िया पाछो फेरिया रे परत न देस्या पाँव।
कर सूरापण नीसरी म्हांरे कुछ राणे कुण राव।
ससारी निन्दा करै दुखियो सब ससार।
कुल सारो ही लाजसी मीरा जो भया ख्वार।
राती माती प्रेम की विष भगत को मोड।
राम अमल माती रहै धन मीरा राठौड।

२

म्हारे हिरदे लिख्यो जी हरिनाम, अब नहि बिसरू।
मैं तो हिरदे लिखियो जी गोपाल, अब नृह बिसरू।
हाथी घोडा बहो घणा माया केर न पार।
राज तजूँ चितौड को गामडी है असी हजार।
साध हमारी आतमा में साधन की देह।
रोम रोम में राम रह्या ज्यो बादर में मेह।
राती माती हरिनाम की बॉध भक्त को मोर।
राम अमल साखी फिरै धन मीरा राठोर।
एक आडी गृरु गोविन्द खडा, एक आडी सब ससार:

१ दुलडी, २ जन्मजन्मान्तर, • ३ लौटकर।

र्कसे तोडूँ राम सों म्हारो भो भो रो भरतार।
संसारी निन्दा करें, रूठो सब परवारं।
कुल सारोड लजाइयौ, मीरा बाई बहे अकरारं।
भक्त हीन पापी घणा राणा के दरवार।
को तो विषया प्याला प्याय द्यो, के डाली कठहार।
राणो जी विषण प्याला मोकल्यां, दीज्यो मीरा रे हाथ।
मे तो चरणामृत कर पी गइ अब थे जाणो म्हारा नाथ।
मीरा विष का प्यःला पी गई सोती खूँटी तानं।
महारो दरद दिवाणो सावरो, म्हाने दौडि जगावेलो आन॥
॥१६५॥

इस पद के साथ निम्नािकत पिक्तया और भी पाई जाती है। राम नाम मेरे मन बिसयो, रिसयो राम रिझाऊ ए माय। म मद भागिन करम अभागिन कीरत कैसे गाऊ ए माय। बिरह पिजड की बाड सखी री, उठकर जी हुलसाऊ ए माय।

उपर्युक्त तीन पिक्तया सत मत से प्रभावित एक अन्य पद का प्रथमांश है। अत इनको तो इस पद से निश्चित रूपेण हटाया जा सकता है।

3

म्हारे हिरदे लिखयो हरिनाव, अब मैना बिसरू। मीरॉ गढ सूँ उतरी जी छापा तिलक बणाय। पगा बजावता घूँघरूं जो हाथ बजावतां ताल। माला कंठी दो लडो सील बरत सिणगार। जो कोई हिरदै बस जी, जो कोइ आवणहार।

१ परिवार, २ वेकरार. मम्पूर्णं सीमाओ को तोडकर, ३ भेजा, ४ खूँटी तानकर सोना, सर्वथा निश्चिन्त होकर सोना।

राणो मन मे कोपियो जी मारो याके सेली महारो तो पिराछित लागै जी, पीहर दो याको मेल। रथडा बैल जुपाइया जी, ऊटा किसयो भार। डावो छोडो मेडतो जी पेला पोषर जाय। राणा साडया मोकल्या जी, पाछा ल्यावो मोड। कुल की माडण हस्तरी जी, मुरड चली राठौड। मीरा वचन उचेरिया जी गिरधर म्हारो मोड शे थे पाछा जावो साडिया जी काने मोड़ो जोड शि । १६६॥ † इस पद की अन्तिम कुछ पिकतयाँ विशेष विचारणीय है।

उपर्युक्त तीनो ही पदो मे स्वानुभूति और अन्योक्ति का विचित्र सम्मिश्रण हुआ है। बहुधा पुनुरुक्ति भी हुई है। एक पद से व्यक्त होती किसी घटना का दूसरे पद मे कोई स्पष्ट उल्लेख नही तथापि ऐसी कुछ पक्तिया सभी पदो में मिल जाती है, जिनसे कि उस घटना विशेष का आभास मिल जाता है।

भाव और भाषा के साम्य के आधार पर तीनो ही पद एक दूसरे के गेय रूपान्तर प्रतीत होते है।

४

मै तो सुमर्या छै मदन गोपाल, राणा जी म्हारो काई करसी। मीरॉ बैठ्या महल मे जी, छापा तिलक लगाय। आया राणा जी महल मे जी, कोप कर्यो छै मन भाय । मीरॉ महला से उतर्या जी, ऊटा भार कसाय।

१ कटार, २ जुतवाये, ३ बॉए, ४ सर्व प्रथम, ५ तालाब, ६ बनाने-वाली, ७ स्त्री, ५ नाराज होकर चली, ६ उच्चारण किया, १० मोड शब्द के तीन अर्थ होते हैं — लौटाना, सन्यासी का अवहेलनात्मक पर्यायवाची, तोडना, ११ किसलिए, १२ जोडी या साथ, विशेषत दम्पति के अर्थ में ही 'जोडी' शब्द व्यवहृत होता है। १३ मून मे।

डावो छोड़यो मेड़तो कोई सूधा द्वारका जाय।
राणा जी सांड्यो भेजिया जी, पाछा लावो घेर।
घर की नार इस्तरी चाली, चाली छे मुड राठोर।
लाजै पीहर सासरो जी, लाजै भाय र बाप।
लाजै पीहर सासरो जी, लाजै भाय र बाप।
लाजै द्वा जी रो मेड़तो जी, कोई चोथी गढ चितौड़।
राणा जी विष का प्याला भेजिया जी द्यो मीरा के हाथ।
कर चरणामृत पी गया जी, आप जानो दीनानाथ।
पेया नाग छोड़िया, जी, छाडो मीरा के महल।
हिवड़े हार हिडोलिया, कोइ तुम जाणो रघुनाथ।।१६७॥

"दूदा जी रो मेडतो" अभिव्यक्ति विशेष महत्वपूर्ण है। राणा द्वारा साप भेजे जाने का कथानक यहाँ दूसरे ही रूप मे दिया गया है। आराध्य के प्रति "मदन गोपाल" सम्बोधन भी इस पद की विशेषता है। इस पद का भी पहले तीनों पदो से गहरा साम्य है।

#### पाठान्तर १

में तो सुमर्या छै मदन गोपाल, राणो जी म्हांरो काई करसी।
मीरा बैठी महल मे जी छापा तिलक लगाय।
आया राणा जी महल म जी,कोप करियो छै मन माय।
मीरा महैला से उतर्या जी ऊटा कसिया भार।
डावो छोड़यो मेड़तो कोई सूघा द्वारका जाय।
राणा जी साड्यो भेजियो जी पाछा ल्यावो दौड़।
घर की नार इस्तरी चाली, चाली मुड राठौड।
लाजै पीहर सासरो जी, लाजै माय र बाप।
लाजै द्दा जी रो मेडतो जी लाजै गढ चितोड।
विष का प्याला भेजिया जी, द्यो मीरा के हाथ।
कर चरणामृत पी गयां जी, आप जाणो दीनानाथ।

१ सीघे, २ पिटारी, ३ हृदय पर, ४ झुला लिया।

पेया नाग छोडियो जी, छोडो मीरॉ महैल । हिवडे हार हिडोलिया जी, थे जाणो रघुनाथ। दोनो पाठान्तरो मे कुछ शब्दो का ही अन्तर है।

इन पदो में एक विचारणीय अभिन्यक्ति यह है कि मीरॉ जित्तौड़ का त्याग करती है मेडता जाने के उद्देश्य से ही तथापि चली जाती है तीथ-यात्रा हेतु। "मुरड चली राठोड" जैसी राणा की धारणा से भी आभासित होता है कि मीरॉ नाराज होकर गृह-त्याग कर अपने पीहर "राठोड़" जा रही है।

"डॉवो तो मैल्यो मेडतो पेलॉ पोखर जाय" या "सूधा द्वारका जाय।" जैसी अभिव्यक्तियो का विश्लेषण अद्यावधि प्राप्त वृतान्त क आधार पर करना सम्भव नही। (देखे, "मीरॉ, एक अध्ययन")।

ų

गढ से तो मीराँ बाई उतरी, करवा लीना जी साथ। डॉवो तो छोड़चो मीराँ मेडतो, पुस्कर न्हावा जाय। मेरो मन लाग्यो हर के नाम, रहस्या साधा के साथ। राणा जी ओठी भेज्याँ, दीजो मीराँ बाई रे हाथ। घर की मानन अस्तरी, मुरड चली राठोड। लाज पीहर सासरो, लाज तेरो सो परवार लाज मीराँ जी थारा मायड बाप, चोथो वश राठोड। मीराँ बाई कागद भेज्याँ, दीजो राणा जी रे हाथ। राणा जी समझ्यो नहीं, ले लाती बैंकुन्ठा। सिसोदियो समझ्यो नहीं, ले जाती बैंकुन्ठा। बागाँ में बोली कोयलियाँ, बन में दादुर मोर।

१ मिट्टी का बना हुआ एक छोटा सा पात्र जो (पानी से भर कर) पूजा करने, सती होने या ऐसे किसी शुभ अवसर पर व्यवहृत होता है। २ पत्र, ३ बनाने वाली, ४ नाराज दोकर, ५ पत्र।

डावो छोड़यो मेडतो कोई सूघा द्वारका जाय।
राणा जी साड्यो भेजिया जी, पाछा लावो घेर।
घर की नार इस्तरी चाली, चाली छे मुड राठोर।
लाजै पीहर सासरो जी, लाजै भाय र बाप।
लाजै पीहर सासरो जी, लाजै भाय र बाप।
लाजै द्दा जी रो मेडतो जी, कोई चोथी गढ चितौड।
राणा जी विष का प्याला भेजिया जी द्यो मीरा के हाथ।
कर चरणामृत पी गया जी, आप जानो दीनानाथ।
पेया नाग छोडिया जी, छाडो मीरा के महल।
हिवडे हार हिडोलिया, कोइ तुम जाणो रघुनाथ।।१६७॥

"दूदा जी रो मेडतो" अभिव्यक्ति विशेष महत्वपूर्ण है। राणा द्वारा साप भेजे जाने का कथानक यहाँ दूसरे ही रूप मे दिया गया है। आराध्य के प्रति "मदन गोपाल" सम्बोधन भी इस पद की विशेषता है। इस पद का भी पहले तीनो पदो से गहरा साम्य है।

#### पाठान्तर १

मैतो सुमर्या छै मदन गोपाल, राणो जी म्हारो काई करसी।
मीरा बैठी महल मे जी छापा तिलक लगाय।
आया राणा जी महल मे जी, कोप करियो छै मन माय।
मीरा महैला से उतर्या जी ऊटा कसिया भार।
डावो छोडगो मेड़तो कोई सूधा द्वारका जाय।
राणा जी साड्यो भेजियो जी पाछा ल्यावो दौड।
घर की नार इस्तरी चाली, चाली मुड राठौड।
लाजै पीहर सासरो जी, लाजै माय र बाप।
लाजै द्दा जी रो मेडतो जी लाजै गढ चितौड।
विष का प्याला भेजिया जी, द्यो मीरा के हाथ।
कर • चरणामृत पी गया जी, आप जाणो दीनानाथ।

१ सीधे, २ पिटारी, ३ हृदय पर, ४ झुला लिया।

पेया नाग छोड़ियो जी, छोडो मीरॉ महैल । हिवडे हार हिडोलिया जी, थे जाणो रघुनाथ। दोनो पाठान्तरो मे कुछ शब्दो का ही अन्तर है।

इन पदो में एक विचारणीय अभिन्यक्ति यह है कि मीरॉ चित्तौड का त्याग करती है मेडता जाने के उद्देश्य से ही तथापि चली जाती है तीथ-यात्रा हेतु। "मुरड चली राठोड" जैसी राणा की घारणा से भी आभासित होता है कि मीरॉ नाराज होकर गृह-त्याग कर अपने पीहर "राठोड" जा रही है।

"डॉवो तो मैल्यो मेड़तो पेलॉ पोखर जाय" या "सूधा द्वारका जाय।" जैसी अभिव्यक्तियो का विश्लेषण अद्याविध प्राप्त वृतान्त क आधार पर करना सम्भव नही। (देखे, "मीरॉ, एक अध्ययन")।

4

गढ से तो मीराँ बाई उतरी, करवा लीना जी साथ। डॉवो तो छोडचो मीराँ मेडतो, पुस्कर न्हावा जाय। मेरो मन लाग्यो हर के नाम, रहस्या साधा के साथ। राणा जी ओठी भेज्याँ, दीजो मीराँ बाई रे हाथ। घर की मानन अस्तरी, मुरड चली राठोड़। लाज पीहर सासरो, लाज तेरो सो परवार, लाज मीराँ जी थारां मायड बाप, चोथो वश राठोड। मीराँ बाई कागद भेज्याँ, दीजो राणा जी रे हाथ। राणा जी समझ्यो नहीं, ले लाती बैंकुन्ठा। सिसोदियो समझ्यो नहीं, ले जाती बैंकुन्ठां। बागाँ में बोली कोयलियाँ, बन में दादूर मोर।

१ मिट्टी का बना हुआ एक छोटा सा पात्र जो (पानी हो भर कर) पूजा करने, सती होने या ऐसे किसी शुभ अवसर पर व्यवहृत होता है। २ पत्र, ३ बनाने वाली, ४ नाराज होकर, ५ पत्र।

मीरोरा ने गिरधर मिलया, नागर नन्द किसोर।।१६८॥† अन्तिम दोनो पिनतयो का शेष पद से समन्वय नही होता।

દ્દ

राणी जी महलां से ऊतरी, ऊटा किसयो भार । डॉवो तो राणी छोडयो मेडतो, पूठ दयी चित्तौड । म्हारा रे भाई ओठियाँ, मीरॉ ने लाओ ए समझाय । घर को मानन राणी रूस गयाँ राठोड । म्हारा रे भाई साड़ियाँ रे बीर, जाजै सौ सौ कोस । म्हारा रे भाई साड़ियां, रे तेरो ऊट पाछोँ ले जाय । इण राणा जी रे राज मा, जल पिवा रो दोस । म्हारी एक न मानी बात, राणा रे, ले जाती बैकुठ मॉहि । बागाँ मे बोली कोयल जी, बन मे दादुर मोर । मीरॉ ने गिरधर मिलिया, नागर नन्द किसोर ॥१६९॥†

भाव और भाषा के आधार पर इस पद को पूर्व पद (स० ५) का गेय रूपान्तर कहा जा सकता है।

9

काई थारो लागै छै गोपाल।
गढ से तो मीरा बाई उतर्यां जी, हाथ मगद को थाल।
औरा के तन अन धन लछमी, आप फिरो कगाल।
ऊचा राणा जी रा गोखडा जी, नीची मीरा बाई री साल।
रमतां तो पायो मीरां काॅकरो, कोई सेवा सालिगराम।
जहर पियालो राणा जी भेज्या, जी, द्यों मीरां ने जाय।

१ पीठ, २ पत्रवाहक, ३ ऊँट चलाने वाला, ४ लौटा कर। ५ मैदे से बना हुआ एक तरह का लड्डू विशेष जो पूजा के काम आता है, या लडकी के विवाह में बनसारे में दिया जाता है। ६ दूसरो के लिये, ७ अटारी, ५ कमरा।

कर चरणामृत मीराँ पी गई, कोई आप जाणो रघुनाथ।
साँप पेटारा राणा जी भेज्या, द्यो मीरा ने जाय।
कर खग वालो मीराँ बाई पहरियो, कोइ हो गयो नोसर हार'।
काढ कटारो राणाजी बैठिमा, ल्यो मीरा ने मार।
इन माराँ इन दोष लगे, कोई छत्री धरम धर जाय।
साँडया साडिया पलाण जो, महै चालाँ सो सो कोस।
राणा जी का देस मे, कोई जल पिवा रो दोस।
मीराँ गिरधर रो रग राची, रैंच न रक कलेस।
अन्तिम पक्ति का निम्नाकित पाठान्तर भी पाया जाता है ——
"मुख से बजावै मीराँ बाँसरी, कोई नाच रह याँ-मधुरेस।"॥१७०॥

राजस्थान के ऊँटो की तीव्र चाल किसी समय विशेष प्रसिद्ध थी । मीरॉ ने ऊँट जोत लाने के लिये कहा और ऊँट ले आया गया। इतने मे ऊँट चलाने वालो ने मुडकर जो देखा तो "मीरॉ बाई रो देस" ही दीखने लगा। ऊँट की तीव्र गित का चमत्कार पूर्ण वर्णन है।

1

ए मीराँ थांरो काई लागै गोपाल।
राणो जी बूझै बात, काई थारो लागै गोपाल।
सरप पिटारो राणो जी भेज्या, द्यो मीराँ के हाथ।
ए मीराँ थारो भायलो गोपाल।
मीराँ बैठी महल मे जी, छापा तिलक लगाय।
बतलाया बोली नहीं रे, राणो जी रहयो बल खाय।
काड कटारो खड़यो हुयो जी, अब बताय तेरो गोपाल।

१ नोसर हार—एक तरह का बहुमूल्य हार जो अपनी बहुमूल्यता के कारण सिर्फ राजघरानों के ही उपयुक्त समझा जाता है, २ बॅट, ३ ऊँट पर जोते जाने वाली काठी "पलाण" कहलाती है। इसका किया रूप है "पलाण ज्यो" जिसका अर्थ है, जोत लो।

मीराँ के प्रभु गिरधर नागर, जोत मे जोत मिलाय ॥१७१॥†
"ऐ मीराँ थारो भायलो गोपाल" पिक्त विशेष ध्यान देने योग्य
है। प्रथम पिक्त के आधार पर यह पद, पद स० ४ का पाठान्तर ही
ही प्रतीत होता है परन्तु शेष पदाभिव्यक्ति सर्वथा भिन्न पडती है।

९

राणा जी महल पधारिया जी, कर केस दिया साज ।
राणी जी पाछा फिरू गया जी, राणो जी जान्या म्हासूँ लाज।
राणो जी बूझे काई ओ लागै गोपाल।
राणी जी मुजरा करो सनमुख उबास्या ।
महे छाँ राणी चितोड़ का, और बरब्साँगाँ थाँने राज।
मीराँ ने बुझो काई ओ लागे गोपाल।
साध सत हिरदे बसे, हथलेवो को लाग्यो पाप।
राणा जी बूझे काई ओ लागै गोपाल।
दोढया में बझो काई ओ लागै गोपाल।
राणा जी खडग सवाँरिया ले खाडो तरवार।
किसडी मीराँ ने राणो जी मारसी, हो गई एक हजार।
मीराँ ने बूझो काई ओ लागै गोपाल।
राणा जी बतलावै काई ओ लागै गोपाल।
राणा जी बतलावै काई ओ लागै गोपाल।

पदाभिव्यक्ति 'विशेष महत्वपूर्ण है। राणा जी के ''महल'' में पधारने पर 'राणी जी' के लौट जाने के कारण राणा की भ्रम होता है। नववधू की लज्जा का यह भ्रम शीघ्र ही शका में परिणत हो जाता है और राणा यह जानने को उत्सुक हो उठते है कि ''गोपाल'' और "राणी जी" के बीच क्या सबध है। मीराँ का उत्तर भी स्पष्ट है ''साध सत हिरदै बसै, हथलेवो को लाग्यो पाप''। अस्तु, राणा मीराँ को मार डालने का एक बार फिर निष्फल प्रयास करते है।

इस पद में और पद सं० ५ में गहरा साम्य है। दोनों ही पदों से व्यक्त भावनाएँ और घटनाएँ एक सी है। अस्तु, बहुत सम्भव है कि दोनों ही पद स्वतन्त्र पद न होकर एक ही पद के रूपान्तर मात्र हो।

१०

म्हाने बोल्याँ मित मारो जी राणा यो लैइ थारो देस। मीराँ महलाँ से ऊतरी कोई सात सहेल्या माय। खेलत पायो कॉकरो कोइ सेवा सालगराम । साध जी आया पावणा कोई मीरॉ के दरबार। जाजम<sup>3</sup> दीनो बैसणो<sup>3</sup> कोई ढाल्यो<sup>4</sup> दीनो ढाल<sup>5</sup>। जैर पियालो राणां जी भेज्यो द्वो मीरॉ ने प्याय। कर चरणामृत पी गई मीराँ, थे जाणो दीनानाथ। सॉप पिटारो राणा जी भेज्यो. दीज्यो मीरॉ ने जाय। कर खगवालो पहिरियो कोई हो गयो नोसर हार। राणा जी कागद भेजियो कोई द्यों मीरॉ ने जाय। साधाँ की सगत छोड़ द्यो मीराँ बैठो राण्या रे भाय। काढ कटारो राणा जी भेज्यो, दूजी भेजी तरवार। एक मीराँ की दोय करा, दो की हो गई च्यार। राणो मीराँ से यो कहे जी, किस्यों थाँरो भगवान। राज पाट सब छोडस्याँ कोई म्हे भी भजा भगवान। कच्चो रग उड जाय जै छी, पक्को रंग नही जाय। मीरॉ कै रग गोपाल को जी, अब छुटना को नाय। म्हॉने ताना मत मारो हो, राणा यो लेह थारो देस।

11१७३॥†

प्राप्त इतिहास के अनुसार मेडता और उसके आसपास की भूमि "मीराँ बाई रो देस" कहलाता है। अत उपर्युक्त पदाभिव्यक्ति और पदो से सर्वथा भिन्न पडती है। अन्य पदाभिव्यक्तियों के आधार पर यही स्पष्ट होता है कि मेडता जाने के हेतु ही मीराँ चित्तौड त्याग करती है। परन्तु मेडता न जाकर सीधे द्वारका चली जाती है। ज्यो

१ अतिथि, २ दरी, ३ आसन, ४ मूँज के बनाये हुए छोटे पलग, मचिया, ५ बिछा दिया, ६ सर्प, ७ कौन सौ।

ही राणा की यह मालूम होता है त्यो ही वे सदेशवाहक को भेजकर मीराँ को लौटाने का निष्फल प्रयास करते हैं। उपर्युक्त पदाभिन्यिक्त से मीराँ का मेडता जाना ही सिद्ध होता है। इस तरह का विरोधाभास उपस्थित करने वाला यही एक पद प्राप्त है। मीराँ द्वारा किया गया गृह-त्याग मेडते से ही हुआ ऐसा वर्णन अन्य कुछ पदो मे भी मिलता है। प्राप्त इतिहास मे यही एक ऐसा पहलू है जिस पर सभी विद्वान् एक स्वर से सहमत है। साथ ही, यही एक ऐसा पहलू है जहाँ के प्राप्त वृत्तान्त और प्राप्त पदो की अभिन्यिक्त में समन्वय होता है। अस्तु पूर्वापर सबध पर दृष्टि रखते हुए यही पदाभिन्यिक्त विशेष प्रामाणिक प्रतीत होती है।

११

गरुड चढ हरि आए मीरॉ के पास। आनन्द तूर बजाय के, पूरी मन की आस। राणा मोपर कोपियो, म्हॉरी तक तक सेज। लाज लागै छे म्हॉको, दीजो पीहर भेज। मीराँ महल से ऊतरी, राणे पकरियो हाथ। हथलेवा रो नात रो, परत न मानुं बात। मीरॉ रथ सिणमार के, ऊँटा कसिया थात। डावो मेल्याॅ मेडतो, पेलाॅ पोखर जात । कुल की वारण अस्तरी, मुरड़ चली राठौड़। राणा मो पर कोपिया, रती न राख्यो मोद। ले जाती बैकुन्ठ में, समझ्यो नही सिसोद। मीराँ मुक्त दुहेलडी राम की, जैसे खाँडे की धार। कोई सन्त जन बिरला, ऊतरे भव के मीरॉ ने प्रभु गिरिधर मिलियो, नागर नन्दिकसोर। तन मन धन सब अरिपया चरण कमल की ओर।।१७४॥+

पद मे पूर्वापर संगति का अभाव है। प्रथम दो पक्तियो की भाषा खड़ी बोली से प्रभावित है। राजमह्लो मे अप्रिय स्थिति के कारण ही मीराँ चित्तौड त्याग कर अपने पीहर, मेडते जाने का आग्रह करती है। तत्पश्चात सहसा ही मीराँ द्वारा मेडता त्याग का भी वर्णन है। मीराँ की मानसिक स्थिति के चित्रण से पद का अन्त हो जाता है। एक इसी पद मे नही अपितु गृह-त्याग की स्थिति का चित्रण करनेवाले प्राय सभी पदो मे ऐसा ही वर्णन मिलता है। "डावो तो मेल्यो मेडतो" जैसी अभिव्यक्ति सभी पदो मे मिलती है। किस और पद से इस 'डावो' दिशा का ज्ञान हो यह जानना सरल नहीं प्रतीत होता। "सूधा द्वारका जाय" "पुष्कर न्हावा जाय" "पेला पोखर जात" "पूठ दयी चित्तोड" या "राणा जी पडया जूनागृढ रे मारग ओ" जैसी अभिव्यक्तियाँ मीराँ द्वारा की गयी यात्रा के मार्ग को इगित करती है। प्राप्त सामग्री के आधार पर मीराँ द्वारा की गई वृन्दावन की यात्रा प्रामाणिक नहीं सिद्ध होती। इतना ही नहीं, यह भी लक्षित होता है कि मीराँ चित्तौड त्याग कर मेडता जाती है और फिर एक दिन मेडता भी त्याग कर द्वारिका की ओर पैर बढाती है।

मीरॉ का प्रामाणिक वृत्तान्त जानने के लिए इन विशेष पहलूओं पर खोज होना विशेष आवश्यक है।

१२

ओ ल्यो राणा जी देस थाँ रो, बन में कुटिया बनस्यां।
राणा जी महेतो गोविन्द का गुण गास्यां।
राणा जी महे तो साधा कं सग रहस्यां।
राणा जी रूसे महारो कुछए न बिगड़े, हर रूस्या मरजास्या।
विष को प्यालो राणा जी भेज्यो, कर चरणामृत भी जास्या।
सिसोदिया महे तो साधा के संग रहस्या।
ओत्यो राणा जी महे तो गोविन्द का गुण गास्यां।
सिसोदिया महे तो साधां ये संग रहस्यां।।१७५॥

यह पद भी प्रथम पिन्ति के आधार पर "राणाजी बोल्याँ मित मारो" (पद सं०३) का ही रूपान्तर प्रतीत होता है, परन्तु शेष पद में कोई साम्य नहीं है। मीराँ के साधु-संग का गहरा विरोध और तज्जन्य संघर्ष दोनी ही पदों से लक्षित होता है, तथापि दोनों ही पदों से विभिन्न घटनाओं का आभास मिलता है।

उपर्युक्त पद में 'चुनरी' लौटा देने की अभिव्यक्ति विशेष महत्वपूर्ण है क्योंकि उससे मीरॉ का सधवा होना ही सिद्ध होता है।

१३

सुत्यो राणा जी निस भर नीद ओ, कोई सुर्त्या ने सुपोणराणा जी ने आयो। साथियो रे भाई करो ए विचार ओ. साथिडा हो काई म्हाॅरी मेडतणी भगवाॅ पहर लियाँ। सुपणो राप्रा जी आल जजाल ओ, राणा जी पड्योरे जुनागढ रो मारग रे। राणा जी कोई दीप उगायों मीरॉ बाई के देस। बझया राणा जी गायाँ रो ग्वाल ओ कोई देस बताओ मीरॉबाई रो.। ओई राणा जी मेडतणी रो देस. कोई साल थोड़ा सख्व भोगना अो। बुझ्यो राणा जी मालीडारो पृत, कोई बाग बताओ मीरा बाई रो. . ओई राणा जी मीरॉ बाई रो बाग। कोई आम्बू तो पाक्याँ नीबूँ रस भर्या, सामी मिल गई साधुडा री जमात। बीच मे तो मीराँ बाई घुमती ओ राम। मीरॉ बाई थॉरो बिडद बतलायॉ. मेडतणी बिडद बतलायाँ म्हे थांने पूजस्यां।

१ दीप उगायो—दीप प्रज्ज्वलित किया, भावार्थ—दिन भर चलने के पृश्चात् सायकाल पहुँचे, २ बजर भूमि, ६ भोगने योग्य ।

मोडो' लख्यो असल गवॉर ओ राणा, पहेली तो लखतो बैकुँठा ले जाती ओ राणा। ।।१७६॥ †

### १ं४

सुत्या राणा जी नीस भरी नीद, सुत्यो राणा ने सुपणो भी आयो।

थाँरी मीराँ मेडतणी भगवाँ लियो, मीराँ मेडतणी ए भगवाँ लियो।

सुपणो तो है आल जजाल, मीराँ तो मेडतणी बैठी वाप के।

उठो रे साथीडा कसलो घोडा जी, दिनडो उगास्याँ मीराँ जी के देस मे।

चाल्यो राणा जी ढलती सी रात, दिनडो उगायो मीराँ जी के देसमे।

ख्रूँट्याँ टागो ए घुडला जी, तम्बूडा तना दो चम्पा बाग मे।

आयो आयो साधुडारो साथ, माय तो मीराँ आवे घूमती ओ राम।

छोडो ए मीराँ साधुडा रो साथ, लाज पीहर और थाँरो सासरो।

नहीं छोडाँ साधुडा रो साथ, भल लाजो पीहर और सासरो।

बालूँ ए जालूँ थांरा दिक्खनी रा चीर\*, भगवा तो बसतर ए छोड़ द्यो।

बालूँ ए जालूँ थांरा दिक्खनी रा चीर, प्यारे लागे घोला बसतर।

चुडलो तो पहरो ए हाँथी दाँत को, पहरो ए नोसर हार।

चुडलो तो मोलूँ गढ के काँगरे, तोडूँ ए नोसर हार।

आयी आयी राणा जी ने रीस, एक मीराँ की सहस होय गयी।।१७७॥+

पदाभिव्यक्ति की महत्ता स्पष्ट ही है। मेडते से ही मीरॉ ससार त्याग करती है। इस भावना की पुष्टि उपर्युक्त दोनो ही पाठो से होती है। प्रथम पाठ में राणा द्वारा मीरॉ को "मेड़तणी" सम्बोधित किया गया है, यह इस पद की विशेषता है।

१ बहुत देर मे, २ बीच मे, ३ फोडूँ, ४ कोघ, ५ फेका।

<sup>\*</sup> दिक्बनीराचीर—दक्षिण में बना हुआ वस्त्र जो अपनी बेहुमूल्यता और सौन्दर्य के कारण राजस्थान में विशेष प्रसिद्ध था अस्तु यह मुहावरा विशेष बढिया और वहुमूल्य वस्तु के लिये रूढ़िवाचैक हो गया है।

पद की शैली पूर्णतया वर्णनात्मक है। राजस्थानी लोकगीत की शैली इन पदो से मिलती जुलती है। पहले पाठ मे राणा द्वारा 'मीरॉ बाई के देस' और राजस्थान का पता पूछा जाना भी विशेष रुपेण विचारणीय है।

"ओढो ए मीरॉ दिक्खनी रा चीर ं ं प्यारा लागे घोला बसतर" पित्तयाँ भी विचारणीय है। कुछ पदो में "घोला" वस्त्र का और अन्य पदो में "भगवा" वस्त्र का ही वर्णन मिलता है। नाथ परम्परा प्रभावित अधिकाश पदो में भगवा वस्त्र की चरचा है, तो सत मत प्रभावित अधिकाश पदो ने "घोला" सफेद वस्त्र की ही चरचा है। मतभेद और संघर्ष द्योतक कुछ पदो में कही "घोला" वस्त्र का और कही भगवा वस्त्र का दोनो का ही वर्णन समान रूप से है। एक ही पद में दोनो का वर्णन इस पद विशेष में ही है। 'भगवा' और 'घोला' शब्दो के बीच कौन प्रामाणिक और कौन प्रक्षिप्त है, यह कहना अद्याविध सम्भव नही।

१५

राणा जी क्याने राखो म्हासूँ बैर। थे तो राणा जी म्हॉने इसड़ा लागो, ज्यूँ ब्रच्छन के केर। महल अटारी हम सब त्याग्यो, त्याग्यो थारो बसनो सहर। काजल टीकी राणा हम सब त्याग्या, भगवी चादर पहर। मीराँ के प्रभु गिरिधर नागर, इमरत कर दियो जहर।।१७८॥

राणा जी थे क्याने राखो मोसूँ बेर।
राणा जी म्हॉने असा लगत हो, ज्यों विरछन मे केर।
मास घर मेवाड मेडतो त्याग दियो थॉरो सहेर।
मीरॉ के प्रभु गिरिधर नागर, हठ कर पी गई जहेर।

उपर्युक्त पाठकी तीसरी पंक्तिमे निम्नाकित पाठान्तर मिलता है :— "थारे रूस्याँ राणा कुछ नहीं बिगडे, अब हरि कीनी महेर।

पाठान्तर १.

१ ऐसे।

#### पाठान्तर २,

राणा म्हासूँ क्यो ने जी राखो बैर।
मारू घर मेवाड मेडत्याँ, सारा छोडया सहैर।
आप राणा जी म्हाँने इसका लागो, जैसा जगल मे कैर।
मीराँ के प्रभु गिरिधर नागर, राम भरोसे पियो जहैर।

दूसरा पाठ प्रथम पाठ का ही गेय रूपान्तर प्रतीत होता है। प्रथम पाठ की ठेठ राजस्थानी भाषा द्वितीय पाठ में ब्रजभाषा की ओर झुकती प्रतीत होती है। जैसे 'म्हॉसू', 'मोसूँ', 'इसडा लागो', 'असा लगत हो।'

द्वितीय पाठ की "मारू घर मेवाड मेडतो" अभिव्यक्ति प्रथम पाठ से सर्वथा भिन्न पडती है। पूर्वापर सबध देखते भी "मारू" शब्द का प्रयोग अशुद्ध ही ठहरता है। शुद्ध रूपेण 'म्हॉरो' होना चाहिए। म्हॉरो का अर्थ है "मेरा"।

इन सभी पाठो से समान रूपेण व्यक्त होनेवाली एक अभिव्यक्ति "म्हाने इसडा लागो ज्यो बिरछन मे केर'।" विशेष विचारणीय है।

१ केर एक कटीला पेड जो राजस्थान के जगलो में बहुतायत से पाया जाता है। इसमें गोल गोल, छोटे हरे फल लगते हैं जो बहुत खारे होते हैं। इन फलो में छोटे छोटे बीज भी होते हैं। इनको नमक के पानी में एक लम्बे अरसे तक के लिए भिगो दिया जाता है, जिससे इसका खारापन निकल जाता है तब इसको कूट कर बीज अलग कर दिया जाता है और इसकी तरकारी या अचार बनाया जाता हैं। इस पेड के काटे बहुत तीखे होते हैं। इसकी टहनियाँ काटकर खेत आदि के किनारे दो तीन तीन फिट ऊची दीवार के रूप में खडी कर दी जाती है, जिससे जानवर आदि खेत खराब न कर सके। सुरक्षा के ख्याल से मकान के चारो तरफ भी प्रात लोग इसको लगा देते हैं। इन झाडो को केर की झाडी कहते हैं। झाडी शब्द ही इसके लिये ख्ढ्यार्थ हो गया है। इन झाडियो पर भूत-प्रेत का निवास माना जाता है। अत सूर्यास्त के समय से कोई इनके पास से गुजरता भी नही है। ''इसडा लागो ज्यो बच्छन में 'कैर'' जैसी अभिव्यक्ति से राणा के प्रति मीराँ की कट और हीनतम भावनाए स्पष्ट हो उठती है।

इस पद का एक और भी पहलू विशेष विचारणीय हैं। पदाभिव्यक्ति से स्पष्ट है कि मीरों ने गृह-त्याग कर दिया है किन्तु अब भी राणा को मीरों के प्रति उपालभ है। अब भी राणा का मन मीरों के प्रति कठोर भावनाओं से पूर्ण है। मीरों कराह उठती है कि जहर पीने पर और घर छोड देने पर भी राणा का व्यवहार उनके प्रति कठोर है। गृह-त्याग के बाद भी मीरों के समक्ष राणा के बैर का प्रश्न ही क्योकर उठ सका, प्राप्त वृतान्त यहाँ सर्वथा मौन है। अस्तु, स्पष्ट ही है कि पद को प्रामाणिक मान लेने पर पदाभिव्यक्ति से व्यक्त होती घटनाओं पर खोज होना नितान्त आवश्यक हो जाता है।

#### १६

सिसोद्या राण्नो, प्यालो म्हॉने क्यूँ रे पठायो।
भली बुरी तो मै निह कीन्ही राणा क्यूँ है रिसायो।
थाने म्होने देह दिवी है ज्याँ रो हिर गुण गायो।
कनक कटोरे लै विष घाल्यो दयाराम भड़ो लायो।
अठी उठी तो मै देख्यो कर चरणामृत पायो।
आज कल की मै नाही राणा जद यह ब्राह्माण्ड छायो।
मेडतिया घर जन्म लियो है मीराँ नाम कहायो।
प्रहलाद की प्रतिज्ञा राखी खभ फाड बेगो धायो।
मीराँ कहे प्रभु गिरिधर नागर, जन को बिडद बढायो॥१७९॥
†

पदाभिव्यक्ति में संगति का अभाव है। "आज काल की मैं नहीं" जैसी अभिव्यक्ति के तुरन्त बाद ही "मेडितिया घर जन्म लियो हैं" जैसी अभिव्यक्ति अमान्य ही हो उठती है। पद का प्रारम्भ होता है राणा के प्रति सम्बोधन से और अन्त होता है कृष्ण की लीलाओं के वर्णन से, यहाँ भी पूर्वापर सबध की असबद्धता स्पष्ट हो उठती है।

पदाभिव्यक्ति से व्यक्त होती बाते विशेष विचारणीय है। पदाभिव्यक्ति के अनुसार राणा की आज्ञा से मीरॉ तक विष का प्याला ले जाने वाला व्यक्ति का नाम दयाराम पांडे था। परन्तु मुँशी

१ यहाँ वहाँ--चारो तरफ।

देवीप्रसाद तथा अधिकाश आधुनिक विद्वानों के मतानुसार अपने मुँह लगे "मुसाहिब जो बीजावर्गी जात का महाजन था" की सलाह से ही (इसीके द्वारा) राणा ने मीरों तक विष पहुँचाया था। कहा जाता है कि मरते मरते मीरों ने श्राप दिया था जिसके कारण आज तक इनके कुटुम्ब में धन और सन्तान दोनों की एक साथ वृद्धि नहीं होती। यदि इस विषपान द्वारा मीरों की मृत्यु मान ली जाती है तो तथाकथित मीरों के पढों की रिचियित्री यह कौन देवी है? इस घटना पर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से खोज करने पर बहुत सम्भव है कि मीरों के जीवन पर गहरा प्रकाश पड सके।

पद की सातवी पिक्त "मेडितिया कहायो" दूसरी विचारणीय पदाभिव्यक्ति है। स्पष्ट ही इस पिक्त का शेष पद से पूर्वापर सबध नही मिलता। भाषा की दृष्टि से भी यह पिक्त विचारणीय है। सम्पूर्ण पद की भाषा ठेठ राजस्थानी है, परन्तु इस पिक्त पर ब्रजभाषा की छाप है।

पद की अतिम पिक्त में प्रयुक्त "जन" शब्द विचारणीय है। पूर्वापर सबध को देख्ते हुए यह शब्द "भक्त" के अर्थ में भी प्रयुक्त हुआ प्रतीत होता है। सत-मत से प्रभावित तथाकथित मीरॉ के कुछ पदों में 'जन' शब्द का प्रयोग मिलता है। अन्तिम तीनो पिक्तियों की भाषा शेष पद से भिन्न पड़ती है। सम्पूर्ण पद की भाषा पुरानी राजस्थानी है जब कि इन तीन पिक्तियों की भाषा आधुनिक राजस्थानी ही कही जा सकती है। क्या यह संभव नहीं है कि यह तीन पिक्तिया ही पीछे से जुड़ा ली गयी हो। यो भी, पदको प्रामाणिक मान लेने पर अद्याविध मान्य वृत्तान्त को बहुत कुछ बदल देना होगा।

१७

इण सरवरिया री पाल मीराँ बाई सांपडे'। सापड किया असनान सूरज सामी' जप करे। होय बिरगी' नार डगराँ बीच क्यूँ खडी ? काई थांरो पीहर दूर घराँ सासू लडी ?

१ तैर रही है, २ सम्मुख, ९ उत्साहहीन, उदास, ४ रास्ते।

चल्यो जा रे असल गुवार तन्ने मेरी के पडी।
गुरु म्हारा दीनदयाल हीरा रा पारखी।
दियो म्होने ज्ञान बताय, सगत कर साध री।
खोई कुल की लाज, मुकुन्द थारे कारणे।
बेग ही लीज्यो सम्हाल मीरॉ पडी बारणे ।।१८०॥

यह पद कुछ हेरफेर से निम्नािकत रूप मे भी मिलता है

''गाई थॉरो पीहर र सासू लड़ी।'' पक्ति के बाद निम्नाकित पक्ति है —

''निह म्हारो पीहर दूर घरा सासू लडी'' जो पूर्वापर सगित को दखते अधिक उपयुक्त प्रतीत होती है।

"दियो म्हाने किसाध री" पक्ति के बाद निम्नाकित चार पक्तियाँ है.

इण सरवरिया रा हस, सुरग थाँरी पाखड़ी। राम मिलण कब होय फड़ुके म्हाँरी ऑखड़ी। राम गये बनवास को सब रग ले गये। ले गये म्हाँरी काया को सिगाद, तुलसी की माला दे गये।"

पूर्वापर सबध देखते उपर्युक्त पिक्तयाँ उपयुक्त नही प्रतीत होती। इस पदके अन्य पाठान्तरो मे भी इसकी प्रथम दो पिक्तयाँ हू-बहू आयी है। अन्तिम दोनो पंक्तियो की अभिव्यक्ति विचारणीय है।

#### पाठान्तर १,

ऊभी मीराँ सरवरिया री पाल, मन मे आमण दूमणी । भर भर धोबा धोये नैन साधां रे संग जोवती ।

१ मूर्ख, २ तुमको, ३ शरण, ४ आमणदूमणी आशकाजनित व्याकुलता, व्याकुलतायुक्त, ५ प्रतीक्षा करती।

तू छे ए भले घर री नार गेले बीच क्यूं खडी। के थारो पियो परदेस के थारी सासू लड़ी। चल्यो जा रे असल गवार तन्ने मीरा की के पड़ी। चल्यो जा रे असल गवार तन्ने मीरा की के पड़ी। महारे हर गया बनवास ने सदेशा ओ हर ने ज्यूं खडी। पोवे मोतीडारो हार हीरा री राखडीं। राधा रुक्मण को नोसर हार किसन जी की राखडी। उड जा उड जा सरवरियाँ हस जरे सुरग थारी पाखडी। कद आसी गोपिया वालो कान्ह फरुखे बाई आखडी। सतगुरु मिलिया चतुर सुजान हीरा रा कहिए पारखी।

#### पाठान्तर २,

ऊभी मीरा, सरविरया री पाल,
ऊदासी मीरा क्यूं खडी, थे छो भले घर की नार।
के थारो पियो दूर, काई थाने सासु लडी।
ना म्हारो पियो दूर, ना सासु लडी।
जा न जा असल गॅवार, मीरा की तन्ने के पड़ी।
आज म्हाँरा हर गया बनवास ने, सदेशा ल्यूं खड़ी।
गया है तो मीरा जान भी द्यो, थारो काई ओ ले गया गोपाल।
ले गया ले गया म्हारा हर जी सोलह सिणगार।
ढक गया प्रभुजी सजन किवाड़।
ताला ढॅक कूँची ले गया।
कद म्हाँरा प्रभुजी आवे बनवास सदेशा ल्यूं खड़ी।
उड़ जा उड जा सरविरया रा हस सोने मे गढा द्यूं तेरी चाँच
रूपे मे गढा द तेरी पाखडी।

१ स्त्री। नारी राजस्थानी मे शब्द की मात्राओ पर ध्यान नही दिया जाता। प्राय अकार और इकार लय की सुविधानुसार परिवर्तित हो जात है। २ राखी, शुभ समझा जाने वाला ऐंक प्रकार का जेवर, ३ ताली।

मीरा पोवै मोतीडारो हार, भल गूँथे राखड़ी।
फड के म्हाँरी आखँडी।
आज म्हाँरा प्रभु जी आया बनवास, फरूखै म्हारी आखँडी।
यूँ कहै मीराँ बाई।

इस पाठान्तर की एक पिक्त "ना म्हाँरो पियो दूर ना सासु लडी" विशेष विचारणीय है, वयोकि इससे मीराँ का सधवा होना सिद्ध होता है।

#### पाठान्तर ३,

(तू तो) सॉवड़ ली गोरी नार, मारग बिच क्यो खडी।
(मीरॉ) कॉई थॉरी दूषै छै ऑख कै घरॉ सास लडी।
(मीरा) कॉइ थॉरो पिया परदेस सदेसै यो पडी।
(तू तो) चल्यो जा रे असल गॅवार, तुझे तो मेरी क्या रे पडी।
(तू तो) उड़ रे हरिया बनका सूवटा तू तो उड रे द्वारिका मे जाय
सॉवरिया ने कहियो ओलमा ।

मीराँ क्याँ पर लिखोला सलाम , क्याँ पर तो करडा ओलमा। सूआ चूँचा पै लिखूँली सलाम परैवा पै करडा ओलमा। मीराँ ग्यारसने करो जी निहार बारस ने खोलो पारनो । मीराँ तेरस ने चालै दीनानाथ, चौदस ने हिर आ मिले। राणा थे छो म्हाँरा झूठा भरतार, साचा छै श्री हिर साँवरा।

यह पाठान्तर अन्य पदो से कुछ अलग पडता है। इसकी कुछ पिक्तयाँ खडी बोली से प्रभावित है और शैली राजस्थानी लोक गीतो से। "सलाम"लिखने की जैसी अभिव्यक्ति राजस्थान के अन्य लोकगीतो में भी मिलती है। मुगलो के विरुद्ध अपने कठिन विरोध के होते हुए भी

१ तोता, २ शिकायत, ३ लिखोगी, ४ नमस्कार, ५ कठिन, ६ पख, ७ निराहार, ८ ब्रत।

राजपूतो की भाषा पर, वेशभूषा पर, रहन सहन पर मुगल देरबार का प्रभाव पडा था। कुछ ऐसे लोकगीतो मे जिनकी अभिव्यक्ति के आधार पर परवर्त्ती काल का कहा जा सकता है, "सलाम" लिखने की अभिव्यक्ति मिलती है। इस पाठान्तर की भाषा और शैली के आधार पर इसको भी गेय रूपान्तर मात्र ही समझना सगत होगा।

पद की अन्तिम पिक्त से व्यक्त होती भावना भी विचारणीय है। मीराँ के पदों की अभिव्यक्तियो व परम्परागत मान्यताओ दोनो के ही आधार पर मीराँ का विधवा होना प्रमाणित नही होता।

१८

सिसोद्यो रूठ्यो तो म्हारो काई कर लेसी।
महे तो गुण गोविन्द का गास्या हो माई।
राणो जी रुठ्यो वारो देस रखासी।
हिर रूठ्या कुम्हलास्यां हो माई।
लोक लाज की काण न मानूं।
निरमै निसाण घूरास्या हो माई।
राम नाम का झाझ चलास्यां भव सागर तिरजास्या हो माई।
मीराँ सरण सावल गिरधर की, चरण कवल लपटास्या हो माई।
॥१८१॥

कही पद की चतुर्थं पिक्त मे प्रयुक्त "कुम्हलास्या" के बदले "कठे जास्या" "किये जास्या" या "कोठे जास्या" का प्रयोग भी मिलता है। "किथे" राजस्थानी भाषा का शब्द नहीं है और 'झेठे' अर्थहीन, प्रतीत होता है। "कंठे जास्या" पाठ असगत भी नही ठहरता तथापि यह कहना कि "कुम्हलास्यां" या "कठे जास्या" दोनो मे से कौन पाट प्रामाणिक है, सम्भव नही।

१ जहाज।

१९

राणो जी मेवाडो, म्हारो काई करसी।
महे तो गोविन्दरा गुण गास्या हो माय।
राणा जी रूससी गाव रखासी।
हिर रूस्या कुम्लास्या हो माय।
महारो तो पण चरणामत रो,
नित उठि मिदर जास्या हे माय।
मदिरया मे माधुरी मूरित निरख निरख गुण गास्या हे माय।
राणो जी भेज्या विषरा प्याला, कर चरणामृत पीस्या हे माय।
राणो जी भेज्या साप पिटारा, तुलसी की माला कर पैरा हे माय।
हाथा से करताल ब्जावा घूघरिया धमकास्या हे माय।
मीरा के प्रभु गिरिधर नागर हिर चरणा चित ध्यास्या हे माय।

२०

राणा जी मेवाडो म्हारो काई करसी।

मैं रूसियो राम रिझाया ये माय।
राणो जी रूठ्या गाव रखासी,

हरि रूस्या कुम्हलास्या ये माय।
तन करताल, मना कर मोहचिंग, 
चूघरिया धमकास्या ये माय।
राणो जी भेज्या विष को प्यालो,

कर चरणामृत पीस्या ये माय।
मीराँ के प्रभु गिरधर नागर,

हरि चरणा चित लास्या ये माय॥१८३॥

१ बजाऊँगी, २ ध्यान करूँगी, ३ डफली।

२१

रसियो राम रिझास्या हे माय

राणो जी मेवाडो म्हारो काई करसी।
राणो रूससी गाव रखासी,
हिर रूस्या कुम्हलास्या हे माय।
गोपी चन्दन गगारी माटी,
घसि घसि अग लगास्या हे माय।
श्री तिलक तुलसी की माल,
नित उठि मदिर जास्या हे माय।
बाँध घूघरा निरत करा म्हे,
कर सूँ ताल बजास्या हे माय।
राणो भेज्यो विषरो प्यालो,
चरणामृत करि पीस्या हे माय।
मीराँ के प्रभु गिरधर नागर
हिर चरणा चित लास्या हे माय॥१८४॥

पद सं० २० की द्वितीय पिक्त के पूर्वीर्द्ध में निम्नािकत पाठ भेद मिलता है, 'हरि रूठ्या मर जास्या'। इस पाठ में भी सर्प भेजे जाने की कथा का वर्णन नहीं मिलता। साथ ही, वैष्णव प्रभाव का विशेष स्पष्ट हो उठना इस पाठ की विशेषता है।

#### २२

मेरे रांणा जी मै गोविन्द गुण गाना।
राजा रूठे नगरी राखै, हिर रूठ्या कहां जाना।
राणा भेज्यो जहर पियाला अमृत किह पी जाना।
डिबिया मे काला नाग भेजिया, सालगराम कर जाना।
मीराँ बाई प्रेम दिवानी सांबलिया वर पाना।।१८५॥

पद की भाषा पर आधुनिक प्रभाव विचारणीय है। सर्प भेजे जाने की कथा का भी वर्णन इस पाठ में हुआ है। परन्तु यहाँ "नाग" का "सालिगराम" हो जाना ही सिद्ध होता है, जब कि पद स० १९ के अनुसार वही "नाग", "तुलसी की माला में परिवर्तित हो जाता है। "नाग" भज जाने की कथा ही प्रक्षिप्त सिद्ध होती है।

#### २३

राणा जी मै तो गोविॄृन्द का गुण गास्या। चरणामृत को नेम हमारे, नित उठि दरसन जास्या। हरि मदिर मे निरत करास्या, घूघरिया धमकास्या। शनम नाम का जहाज चलास्या, भवसागर तर जास्या। मीराँ कहे प्रभु निरधर नागर,निरख परख गुण गास्या।।१८६॥

#### २४

राणो म्हारो कहाई कर लेसी राज, महे तो छोडी कुल की लाज।
पना तो बाध्या घूघरा जी, हाथा बनावा ताल।
भो सागर महां रो माहिरो जी, हिर चरणा सूँ प्यार।
मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, जास्या द्वारिकानाथ।।१८७॥ †

उपर्युक्त पद की अन्तिम दो पिक्तियो मे निम्नािकत पाठान्तर मिलता है —

'भो सागर तुमरो जी ससुराल हिर चरणां पीहर छै जी। मीराँ कहै जास्यां द्वारिका जी बैकुठरा बास।"

उपर्युक्त पद की अन्तिम दोनो पंक्तियो के दोनो पाठ विशेष विचारणीय हे। अन्य पदो से दोनो की तुलना करने पर उनकी प्रक्षिप्तता ही इगित होती है।

१ पीहर।

२५

महारो मनडो राजी राजा जी।
काइ करैसा म्हारो दुरजन पुरजन।
काई करैला झूँठा पाजी जी।
काई करैला महांरो राजा राणी।
काई करैला मुल्ला काजी जी।
राम प्रीतम सुँ हिल्लूमिल खेलूं।
परत न छोडू बाजी जी।
मोरॉ के प्रभु प्रात पुरबली।
तुम मत जाणो आजी' जी।। १८८॥

सम्पूर्ण पद विशेष विचारणीय है। "मुंत्ला काजी" आदि वर्णन स पद की प्रामाणिकता विशेष सिदग्ध है। पद मे प्रथम पिक्त को छोडकर हर जगह "करैला" किया का प्रयोग हुआ है जिसका अर्थ है, करेगे। केवल प्रथम पिक्त मे यह 'करैला' 'करैसा' मे परिवर्तित हो गया है। सम्पूर्ण पद की सगित देखते हुए "करैला" होना ही अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है।

२६

गिरधर म्हारा साचा पित छै, मै गिरधर री दासी हे माय राणो जी म्हासू रूस रह्यो छै, कडा वचन निकासै हे माय। राणो कहै सोरा कन माना म्हे, साध दुवारै नित आसी है माय। मीरॉ के प्रभु सेज चढै जब, ठाढी करै खवासी हे माय।।१८९।। पदाभिव्यक्ति विशेष विचारणीय है।

२७

गिरधर म्हारे मन भाया मोरी माय,राणो जी म्हारे दाय न आवै। राणा जी म्हासे रूस रह्या छै, क्डा बचने सुनाया।

१ सम्भवत इसका भावार्थ "ईस समय" हो सकता है।

गुरू कृपा से सत पधार्या, सता स्याम मिलाया । मीरॉ की प्रभु आस पुजोई, गिरिधर सगा आया ॥१९०॥ पदाभिव्यक्ति विशेष विचारणीय है। अन्तिम पक्ति से आनन्द ही लक्षित होता है।

#### २८

राणो जी हट माडचो म्हूासू, गिरधर प्रीतम प्यारा जी। वो तो मद माया रो आधो, थे मत हो ज्यो न्यारा जी। साची प्रीत लगी है तुम सूंझक मारो ससारा जी। मीरॉ के प्रभु गिरिधर नागर थाने, भक्त पियारा जी। ॥१९१॥+

#### २९

राणा जी म्हारे गिरधर प्रीतम प्यारो हो, राणा जी म्हारे गिरधर प्रीतम प्यारे। व्यापक होय रह्यो घट घट में, है सब ही से न्यारे। सबको सरजण हारो, अन्तर घट की सबही जाणे। आप तो भेज्या विषरो प्याला दे मीराँ ने मारो। कर चरणामृत पी गईं जी, गिरधर संकट टारो। जनम जनम रो पति परमेश्वर राणी जी कोन विचारो। मीराँ के प्रभु गिरधर नागर, साचो बसंरी वारो।।१९२।।†

३०

निन्दा म्हारी भलाई करो नै सोने काट न लागै जोग लियो जग जातौ देख्यौ हरि भजवा के काजै।

१ परिपूर्ण की, २ बनाया, यहाँ होना जिद्द की ।

जो कोई करणी मे चूक पड़ै तो सतगुरु म्हारा लाजै। धन रे लोक थांरी करणी कीडी रो कुजर बरगायो। अण दीठी अण सामलेरे, वद वद बाद उठायौ। कुल कूँ छाडि कडूबो छाड्यो छांडी ममता भाई। और दुनिया को दावो छोडचो मन मरवै ज्यूँ कहियौ। यो जस मीरॉबाई गावै ज्यूँ कहीयौ ज्यौ सहीयौ॥१९३॥†

#### 38

तुल्रसा की माला हिवड लागी जी ''मेवाड राणा'' राम ताण गुण गास्या । लिख पत्तर राणूँ मीरॉ नै भेज्या सग शाध पिस्तास्यो जी । लिख रे पत्तर मीरा राणा जी नै भेज्या साधूडा सग सुख पास्यां जी । बिसरा पियाला राणा जी भेज्या पिवतां पिवता म्हानै आवै हासी जी । मीरॉ के प्रभु गिरिधर नागर हरि चरणां मे चितल्यास्या जी ।।१९४॥†

पदाभिव्यक्ति का प्रथम अर्द्धां श अन्य पुरुष में है, जब कि द्वितीय अर्द्धा श प्रथम पुरुष में है। अत पद की प्रामाणिकता विशेष सदिग्ध है। मीरॉ और राणा द्वारा एक दूसरे को पत्र भेजे जाने की अभिव्यक्ति और भी पदों में मिलती है।

#### ३२

मेड़ितया रा कागद आया, बाई मीरॉ ने जा खीज्यो जी। भोहत भात से लिख्या ओलमा, कुल कै दाग मिति दीज्यो जी। साधा को सग परो निवारो, वेद साख सुण लीज्यो जी। मीरॉ प्रभु को संग छाड़्यो, पित आज्ञा मे रीज्यो जी।।१९५॥ †

१ नाराज होना, २ बहुत, ३ कलक, ४ साक्षी।

पद विशेष महत्वपूर्ण है। यह एक ही पद ऐसा है जिसमें ''मेडितिया रा कागद'' (मेडितिया के यहाँ से आया हुआ पत्र) का वर्णन है। इस पद के आधार पर मीराँ का सधवा होना ही प्रामाणित हो जाता है। पद का किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कहा जाना भी अभिव्यक्ति से ही सुस्पष्ट्र हो उठता है। अत ऐसे पदो की प्रामाणिकता की विशेष विवेचना आवश्यक है।

#### 33

हो जी हा सिसोद्या राक्षा मनडो वैरागी धन रो क्या करू। जहर का प्याला राणा जी भेज्या कोई द्यो मीराँ के हाथ। कर चरणामृत मीराँ पी गई कोई आप जाणो रघुनाथ। साप पिटारा राणा जी ने भेज्या कोई द्योने मीराँ ने जाय। कर खग वालो पहिरयो कोई आप जानो दीनानाथ। राणा जी दासी भेज्या कोई जावो ने मीराँ पास। मर गया होय तो जला दीज्यो नातर नदी मे बहाय। हो जी हो सिसोद्या राजा मनडो, वैरागी धन रो क्या करू।

11१९६॥न

राणा जी द्वारा मीराँ के पास दासी भेजे जाने की सर्वथा नवीन कथा ही इस पद की विशेषता है। कथानक की प्रामाणिकता सर्वथा सदिग्ध होते हुए भी राणा और मीराँ के पारस्परिक सबध के प्रति चली आती परम्परागत भावना सुस्पष्ट हो जाती है। पद की शैली वर्णनात्मक ह। अस्तु, यह पद तत्कालीन भावनाओ का प्रतिबिम्ब ही कहा जा सकता है।

३४

राणौ म्हांने ऐसी कही महाराज। भक्तन होय मीरॉ जगत लजायो,कीन्हों सारो साज।

१ स्त्री। २ विशेष उत्सव के अवसरो पर नाचने गाने वाली एक निम्नजाति विशेष की स्त्री जो 'भगतन' के अर्थ मे रूढ़ि वाचक हो गया है।

जावो ने मीराँ म्हाने मुख न दिखावो, म्हाने आवै थारी लाज। लाजै मीराँ पीहर सासरो, और लाजै म्हारो साजै। गोपी चन्दन तुलसी की माला, भीख मागत्यारो साज। धन मीराँ धनि मेड्तो, धनि राठोडारो राज। मीराँ के प्रभु अविनासी, चलि आयो व्रजराज।।१९७॥ ।

#### ३५

राणा जी हो जाति रो कारण म्हाँरे को नही लागो म्हांरो हरि भगतां सूँ हेत। बिदुर कुला घरि जनमिया ज्या कै पावणा हुवा गोपाल

विद छुडाई बसुदेव की कस कियो खो काल। पाचू पाडू छटी द्रोपदी ज्या की न्यारी न्यारी जात,

सहस अठ्यासी मुनि आविया जाकी पण राखी रघुनाथ। वन मे होती स्योरी भीलणी ज्यांहका ओरग्य ठाकुर बोर।

ऊच नीच हरि ना गिणै ऐसी म्हारा हरि भगतां की कोर। येक बेल दोय तुंबड़ा ज्याहुँ की छै न्यारी न्यारी जात,

एक तूँबो जतर चढ़ै, दूजो हरि भगता कै हाथ। सख समदा नीपजै ज्याहू की न्यारी न्यारी जात,

एक सख सेवा चढै दूजौ भो पडता के हाथ। एक माटी दोय कलस है ज्याहूं की न्यारी न्यारी जात,

एक कलस सेवा चढै दूजो कलाला रै हाथ। कलक कटोरे विष घोलियो दियो मीरॉ के हाथ,

हरि चरणोदक करि पी लियो हरि जी भयो सुनाथ। सब मिलि मत उपाइयौ मीरॉ नै विष द्यौहा कहियौ,

| सुण्यो मानै नाहि नीच लग्यो हुठ योह।

१ वभव, ठाठ, २ माँगने वालो का, ३ खाद्या, ४ वाद्य-यत्र ५ समुद्र, ६ पूजा।

नगर बसै बामण बाणिया भीतर शुद्र पवार,

मुहुँ मोडे मुलबया हसे समझे नही गवार। गढ चितौडा न रहा नही रहणा को जोग,

बसस्या सुडी द्वारिका जहाँ हरि भगता का भोग। परेख लेत परचो भयो मन उपज्यो विस्वास,

सिर पर सिरजन हार रहै पूगी म्हा मन की आस। कुम्भ क्याम के देवरे मिली है राणौ राणूँ,

> मीरॉ ने र्गिरधर मिलिया कोई पूरबली पहिचाण। ॥१९८॥†

पदाभिव्यक्ति के प्रथम और द्वितीय अर्द्धांशों में कोई सगित नहीं बैठती प्रतीत होती। मीरॉ द्वारा किए गए गृहत्याग का कारण भी अति स्पष्ट हो उठता है। कुम्भश्याम के मिदर के साथ मीरॉ के जीवन की किसी घटना का सम्पर्क भी उपर्युक्त पदाभिव्यक्ति से स्पष्ट हो उठता है। ऐसी अभिव्यक्ति इस पद की नवीनता है। इस पद की शैली भी वर्णनात्मक ही है।

#### ३६

प्रभु जी अरज बन्दी री सुण हो।

मो निगुणी ए सुगुण साहब अवगुण धारी ए गुण हो।

राणा जी विष को प्यालो भेज्यो मो चरणामृत को पण हो।

म्हारी पत परमेश्वर राखत, मारण वालो कुण हो।

प्रभु जी उचले मंदिर (सीतारामजी) बिराजे दरसण रोयण हो

मीराँ के प्रभु गिरधर नागर, में जाणु प्रभु जी कुण हो।

॥१९९॥

पदाभिष्यिक्त में संगति नही है।

१ ऊँचे।

## मिश्रित भाषा में प्राप्त पद

ξ

म्हारे सिर पर सालिगराम, र्राणाजी म्हारे काई करसी। मीरा सु राणा ने कही थे, सुण मीरा मोरी बात। साधो की सगत छोड हो रे, सखिया सब सकुचात। मीरॉ ने सुन यो कही रे, सुण राणाजी बात। साध तो भाई बाप हमारे, सिखयाँ क्यू घबरात। जहर का प्याला भेजिया रे, दीजो मीरॉ हाथ। अमृत कर के पी गई रे, भली करें दीनानाथ। मीरॉ प्याला पी लिया रे, बोली दोऊ कर जोड। तै तो मारण की करी रे, मेरी राखणहारो और। आधे जोहड कीच है रे, आधे जोहड हौज। आधे मीरॉ एकली रे, आधे राणा की फौज। काम कोध को डाल केरे सील लिए हथियार। जीती मीरॉ एकली रे, हारी राणा की धार। का चौतरा रे, बैठे साध पचास। जिनमे मीरॉ • ऐसी दमके रे, लख तारो मे परकास। टाडा जब वे लादिया रे, बेगी दीन्हा जाण। कूल की तारण अस्तरी रे, चली हे पुष्कर न्हाण ॥२००॥+

अधिकाश संघर्ष द्योतक पदो की तरह यह पद भी वर्णन और कथनोपकथन दोनो ही शैलियों में हैं। "काचिंगरी का चोतरा" का वर्णन इस पद के महत्व को विशेष रुपसे बढा देता है। "पुष्कर न्हाण" की अभिव्यक्ति प्राय. अन्य पदो में भी मिलती है।

२

राणा जी थे जहर दियो म्हें जाणी। जैसे कंचन दहत अगिन भों, निकसत बारह बाणी। लोक लाज कुल काण जगत की, दइ बदाय जस पाणी।
अपने घर का परदा कर ले, मै अबला बौराणी।
तरकस तीर लाग्यो मेरे हिय रे, गरक गयो सनकाणी।
सब संतन पर तन मन बारो, चरण कवल लपटाणी।
मीरा के प्रभु राखि लई है, दासी अपनी जाणी।।२०१॥

#### पाठान्तर १,

राणा जी जहर क्यो हम जानी।
जानबूझ चरणामृत सुन के पियो, नही बौराणी।
जिन हरी मेरी नाव निवेरियो, छान्यो दूध अरु पानी।
कचन असत कसौटी जैसे, तन रह्यो बारह बानी।
राणा कोट करु न्योछावर, मै हरि हाथ बिकानी।
मीराँ प्रभु गिरिधर नागर, के चरण कवल लिपटानी।

#### पाठान्तर २,

राणा जी जहर दियो हम जानी।
अपने कुल को परदा कर ले, मैं अबला बौराणी।
राणा जी परधान पठायो, सुन जो जी श्रे राणी।
जो साधन को सग निबरो, करा तुमे पटराणी।
हथलेवी राणा सग जुड़ियो, गिरधर घर पटराणी।
कोड भूप साधन पर वाहं, जिन की सरण रहाणी।
मीरॉ को पति एक रमैया, चरण कवल लपटानी।

#### पाठान्तर ३,

जहर दियो म्हे जाणी। राषा जी थे तो अपने कुल को परदो कर ले मै अबला बौराणी।

१ मर्यादा ।

साधा रो सग परो निवररो, थाने करा पटराणी। कोट भूप वारा सतन पर, जिनके हाथ बिकाणी। हथलेवा मै थास्यूँ जोडयो, गिरधररी पटराणी। पीहर म्हारो देस मेडतो, छाडी कुल की काणी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कवल लिपटानी।

उपर्युक्त दोनो पाठान्तर एक दूसरे के गेय रुपान्तर मात्र प्रतीत होते है।

सभी पाठो से व्यक्त हेंग्ती भावना "अपने घर का परदा कर ले, में अबला बौराणी" भाव और भाषा दोनो ही दृष्टिकोण से विशेष विचारणीय है। दूसरी विचारणीय अभिव्यक्ति है "हथलेवी राणा सग जुहियो, में गिरधर पटराणी" जो सभी पाठो में मिलती है। यह पद और उसके सभी पाठाच्नर भाव और भाषा दोनो ही दृष्टिकोण से विशेष रूप से विचारणीय है।

₹

म्हारा नटनागर गोपाल लाल बिन, कारज कौन सुधारे।
घूम रह्यो दुरयोधन राजा, जैसे गज मतवारो।
सिह होय केर हस्ती मारे, बड़ो भरोसो थारो।
मीरा ने राणा जी बरजै, मतना जनम बिडारे।
थे सगत साध की सीख्या, मत आयो महल हमारे।
महे सगत साध की सीख्या, थांरे कछ्य न सारे।
तन मे रीस भई राणा के, उठ खडग ले मारे।
प्याला मे विष घोल राणा जी, मन मे कपट बिचारे।
अमृत कर के मीरा पी गई, जहर सावरों झारे।
जब जब पीड परी भक्तन पर, आप ही कृष्ण पधारे।
मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, हिर भक्ताने न्यारे।।२०२॥ में

१ हाथी, २ व्यर्थ खोना, ३ जरा भी, ू४ सहारे।

"मीराँ ने " न सारे" जैसी तीन पक्तियाँ कथैोपकथन शैली में लिखी गयी है। शेष सम्पूर्ण पद वर्णनात्मक शैली में है। अन्तिम पक्ति अर्थ हीन है।

š

राणो म्हांरो काई करिहै, मीराँ छोड दई कुल लाज। विष को प्यालो राणाजी ने भेज्यो, मीरॉ मारन काज। हॅस के मीरा पाय गई है, प्रभु परसाद पर राग। डब्बो खोल मीरॉ जब देख्यो, हैं गये सालिगराम। जै जै धुनि सब सत सभा भई, कृपा करि घनश्याम। सजि सिगार पग बॉध घूँघरू, दोऊ पर देती ताल। ठाकूर आगे नृत्य करत ही, गावत, श्री गोपाल। साध हमारे हम साधन के, साध हमारे जीवन। साधन मीरॉ मिलि जा रही है, जिमि माखन मे घीव।।२०३।।+ प्रथम पक्ति के अतिरिक्त जो कथनोपकथन की शैली मे है,

सम्पूर्ण पद वर्णनात्मक शैली मे है।

4

मेरो मन हरिस् जोर्यो, हरि सू जोर्यो सकल सू तोर्यो। मेरी प्रीति निरन्तर हरि सूँ, ज्यूँ खेलत बाजीगर गोर्यो। जब मै चली साध के दरसण कूँ, तब राणा मारण को दोर्यो। जहर देन की घात विचारी, निरमल जल में ले विष घोर्यो। जब चरणोदक सुण्यो सखणा , राम भरोसे मुखमे ढोर्यो। नाचन लागी तब घूँघट कैसो, लोक लाज तिणका ज्यूं तोर्यो। नेक बदी हूं सिर पर धारी, मन हस्ती अकुस दे मार्यो। प्रकट निसान बजाय चली मै, राणा राव सकल जग जोर्यो।

11308114

१ कानो से ।

सम्पूर्ण पद में मीरॉ का नाम या ऐसी कोई अभिव्यक्ति, जिसव आधार पर पद मीरॉ रचित होना स्पष्ट हो सके, नही है।

દ્

यो तो रग धत्ता लाग्यो ए माय।

पिया पियाला अमर रस का, चढ गई धूप घुमाय।
या तो अमल म्हारे कबहूँ न ऊतरे, कोटि करो उपाय।
सांप पिटारो राणा जी भेज्यो, द्यो मेडतणी गल डार।
हॅस हॅस मीरॉ कठ लैगायो, यो तो म्हारे नौसर हार।
विष को प्यालो राणा जी भेज्यो, द्यो मेड़तणी प्याय।
कर चरणामृत पी गई रे, गुण गोविन्दरा गाय।
पिया पियाला, नाम का रे, और न रग सुहाय।
मीरॉ कह प्रभु गिरिधर नागर, काची रंग उड जाय।

1170411+

प्रथम पिन्त का निम्नािकत पाठान्तर भी मिलता है —
"यो तो रग म्हारे श्यामसुन्दर को जनम जनम निह जाय।"
पाठान्तर १.

किण विध कहूँ, कहण नहीं आवै, रह्यों घुमाय घुमाय।
गुरु प्रताप साध री सगत, हरिजन मिलिया आय।
किरपा करों तो प्रभु जी ऐसी कीज्यों, दूजी नाही सुहाय।
राणा जी विषरा प्याला भेज्यों, महे सिर त्यों चढाय।
चरणामृत को जब लीनो पीगी प्रेम अघाय।
पीवत ही अति चढी खुमारी, रह गई कहत सुमाय।
जिन मीराँ की पनवारी कीन्ही, पूरब जनम के भाय।

#### पाठान्तर २,

किंग विध कहूँ कहण नही आवै, चढ्यो घुमाय। गुरु प्रताप साध री सगत, हरिजन मिलिया आय। किरपा करि मोहि अपनाई, सब दुख दियो मिटाय। राणा जी विषरा प्याला भेज्यो, महे सिर लियो चढाय। चरणामृत को नामज लीनो पीगी प्रेम बहाय। पीवत ही अति चढि खुमारी अब थिर रह्यो न जाय। जिन मीराँ मनवारी कीन्ही, पूरब जनम के भाय।

पद के तीनो ही पाठो पर सत मत का प्रभाव दृष्टिगत होता है। यह प्रभाव पहले और दूसरे पाठान्तरो पर कुछ विशेष स्पष्ट हो जाता है। पहले और दूसरे पाठान्तरों में 'श्विन मीरां' का प्रयोग भी विचारणीय है। राजस्थानी गेय परम्परा के अनुसार लय संगति के हेतु जिण शब्द का जिन हो जाना स्वाभाविक है।

G

गिरघर के मन भाई हो राणा जी । लोकलाज कुल की मरजादा, में तो छोडी है सकल बड़ाई। पूरब जनम की मैं तो गोपिका चूक पड़ी मुझ मांही। जगत लहर व्यापी घट भीतर दीनी हिर छिटकाई। जैमल के घर जनम लियो है राणा ने परणाई! भोग रोग होय लागा मोरी सजनी गित प्रगट होय आई। मात पिता सुत बाधव भाई, या सब झूठी सगाई। परम सनेही प्रीतम प्यारो, जासूँ मैं प्रीत लगाई। जो थे पकडोरा हाथ हमारो तो खबरदार मनमाही। देवगी सराप मैं साचां मन सूँ, कल जल भसम होय जाई। जनम जनम की दासी राम की थांरी नही लुगाई। थारे मारे' फीरो सो सगपण गावै मीराबाई॥ १०६॥ †

अभिव्यक्ति के आधार पर ही पद की प्रमाणिकता विशेष रुपेण संदिग्ध है। "जैमल घर जन्म लियो है" जैसी अभिव्यक्ति का कोई

१ म्हारे राजस्थानी के अनुसार शुद्ध है, २ फीरोसो (फिरोसो) हलका सा, ३ सम्बन्ध।

ऐतिहासिंक आधार अद्याविध प्राप्त नही। कुछ विद्वानो के मतानुसार मीरा जैमलकी ही पुत्री ठहरती है, परन्तु इस पहलू के समर्थन मे पर्याप्त प्रमाण नही मिलते है। पद की छठी पक्ति मे अर्थ सगित का अभाव है।

## ब्रजभाषा में प्राप्त पद

δ

माई री मे सावक्लिया जान्यो नाथ। लेन परचो अकबर आयो, तानसेन ले साथ। राग तान इतिहास श्रवन करि, नाय नाय सिर माथ। मीरॉ के प्रभु गिरिधर नागर, कीन्ह्यो मोहि सनाथ।।२०७॥

तानसेन को साथ लेकर मीरा के पास अकबर के आने की जन-श्रुति है। परन्तु सामग्री के आधार पर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से ऐसा होना सम्भव नहीं। अस्तु, जब तक ऐसे पदों के समर्थन में कोई विशेष प्रमाण न मिले इनको प्रक्षिप्त मान लेना ही युक्तियुक्त प्रतीत होता है।

२

मीरा मगन भई हिर के गुण गाय।
साप पेटारा राणा भेज्या, मीरा हाथ दियो जाय।
न्हाय घोय जब देखण लागी, सालिगराम गई पाय।
जहर का प्याला राणा भेज्या, अमृत दीन्ह बनाय।
न्हाय घोय जब पीवण लागी हो अमर अचाय।
सूल सेज राणा ने भेजी, दीज्यो मीरा सुलाय।
मीरा के प्रभु सदा सहाई, राखे विधन हटाय।
भजन भाव मे मस्त डोलती, गिरधर पै बलि जाय।।२०८॥
†

''सूल सेज ं सुलाय'' के बाद निम्नांकित एक और पिक्त भी कही कही मिल जाती है।

"साझ भई मीरा सोवण लाग्नी, मानी फूल बिछाय ।"

"सूल सेज" भेजे जाने की कथा का वर्णन इस पद की विशेषता है। सम्पूर्ण पद की शैली वर्णनात्मक है। अत<sup>,</sup> यह कहा जा सकता है कि किसी अन्य व्यक्ति ने मीरॉ की प्रशसा मे यह पद लिखा है।

## खड़ी बोली में प्राप्त पद

δ

तेरा मेरा जिवडा यक कैसे होय राम।
हमने कहा सुरझावन राणा, तुम जाने मुरझाय राम।
हमने कहा निर्मोहित रहना, तुमतो जान मोहाय राम।
तेल जले तो जलती है बाती, दिवरा झलमल सोय राम।
जल गया तेल रे बुझ गई बाती, लच्चर लच्चर होय राम।
हमने कहा आंखिन का देखा, तुम कानों सुनि सोय राम।
मीरॉ के प्रभु गिरिधर नागर, होनहार सो होय राम। ॥२०९॥
पदाभिव्यक्ति मे संगति का अभाव है।

## गुजराती में प्राप्त पद

ξ

आदि वैरागण छुँ राणा जी मै आदि वैरागिण छुँ। मीरा बाध घूघरा रे, हाथ लिये करतार। ५५ अमोरे गिरधर आगे नाची सुँरे, गुनगाई सुँ रे गोपाल। विषना प्याला राना मोकलियो रे, दीज्यो मीराँ के हाथ। कर चरणामृत पी गया रे, अमोरे बासी श्री रघुनाथ। १२१०॥ †

२

आज मोरे साधु जन नो सगेरे, राणा, मारा भाग्य भला रे। साधु जननो सग जो करिये, पिया जो चढे ते चौगुणो रग रे। साक्ट जन नो सग न करिये, पिया जी पाडे भजन मे भग रे। अड़सठ तिरथ सतो ने चरणे, पिया जी, कोटि काशी ने कोटि गंगरे। निन्दा करसे तो नरक कुड मा जशे, पिया जी, थशे आधला अपगरे। मीरॉ कहै गिरधर ना गुण गायो, पिया जी, सतोनी रक्षमा शीरसगे रे। ।।२११॥

3

मैं तो छाडी छाडी कुल की लाज, रगीलो राणा काई करसे माणा राज।
पाव में बाधूगी धुँघरा, हाथ में लेऊंगी सितार।
हिर के चरणो आगे नाचती रे, काई रीझेगो करतार।
जहेर को प्यालो राणा जी भेज्यो, धिरयो मीराँबाई हाथ।
किर चरणामृत् पी गई रे श्री ठाकुर को परसाद।
राणा जी ये रीस करी भेज्यो, झेरी नाग असार।
पकड गले बिच डालियो, काई हो गयो चन्दन हार।
मीराँ को गिरधारी मिलिया, जनम जनम भरतार।
मैं तो दासी जनम जनम की, कृष्ण कत सरदार ॥२१२॥+

X

गोविन्दो प्राणो अमारो रे, मने जग लाग्यो खारो रे। गोविन्दा मने मारो राम जी भावे रे, बीजो मारै नजरो न आवै रे। "मीरॉ बाई मॉ महल मा रे, हिर संतन नो वास। "कपटी थी हिर दूर बसे, मारा सतन केरी पास। "राणा जी कागज मोकले रे, दो राणी मीरॉ ने हाथ। "साधुनी सगत छोड़ि दो, तमो वसो नी अमारे साथ। "मीराँ बाई कागज मोकले रे, दीजो राणा जी ने हाथ। "राज पाट तमे छोड़ी राणा जी, वसो साधु ने साथ। "विष नो प्यालो राणो मोकलिया रे, पीजो मीरॉ ने हाथ। "अमृत जानी मीरा पी, जे ने सहाय श्री विश्वनाथ। "साढ़वाला साढ़ शनगारजे रे, जावुँ सो सो रे कोश। "

राणा जी ना देशमा मारे जलरे पीवा नो दोशें। ,, डाबो मैल्यो मेवाड रे, मीराँ गई पश्चिम माय। ,, सरब छोड़ी ने मीराँ नीसयो, जेयुँ भायामा मनहु न काय। ,, सासु अमारी सुषमणा रे, ससरो प्रेम सन्तोष। ,, जेठ जगजीवन जगत मा, भारो नाविलयो निर्दोष। ,, चूँदड़ी ओढूँ त्यारो रंग चुवे रे, रग बेरंगी होय। ,, औढूँ छुँ कालो कामलो, दूजौ दाग न लागे कोय। ,, मीराँ हरिणी लाडली रे, रहती संत हजूर। ,, साधु संघाते स्नेह घणो, पेला कपटी थी दिल दूर।।२१३॥+

उपर्युक्त पद राजस्थानी में प्राप्त संघर्ष द्योतक विभिन्न पदों के विभिन्न अशों का सम्मिश्रण ही प्रतीत होता है। पद के उत्तराई से सत मत का प्रभाव स्पष्ट है। इसी तरह की अभिव्यक्ति अन्य सत मत प्रभावद्योतक पदों में भी मिलती है।

4

महारे सिर पर सालिगराम, राणाजी म्हारे काई करसी।
मीराँ सूँ राणा ने कही रे, सुण मीराँ मोरी बात।
साधो की संगत छोड़ दे रे, सिखयां सब सकुचात।
मीराँ ने सुन यो कही रे, सुन राणा जी बात।
साध तो माई बाप हमारे, सिखयां क्यूँ घबरात।
जहर का प्याला भेजियारे, दीजो मीराँ हाथ।
अमृत कर के पी गई रे, भली करें दीनानाथ।
मीराँ प्याला पी लियारे, बोली दोउ कर जोर।
तै तो मारण की करी रे, मेरो राखणहारो और।
आधे जोहड़ कीच है रे, आंध जोहड हौज।
आंध मीराँ एकली रे, आंधे राणा की फौज।
काम कोध को डाल्करे, सील लिए हथियार।

जोती मीरॉ एकली रे, हारी राणा की धार। काचिंगरी का चौतरा रे, बैठे साध पचास। जिन में मीरॉ ऐसी दमके, लख तारो में परकास। टाडा जब वे लादिया रे, बेगी दीन्हा जाण। कुल की तारण अस्तरी रे, चली है पुष्कर न्हाण ।।२१४॥

पद की शैली और अभिव्यक्ति ही पद को प्रक्षिप्त सिद्ध करती है। पद का प्रारम्भ होता है दृढ विश्वास की अभिव्यक्ति से, परन्तु दूसरी ही पिक्त मे भावना बदल जाती है। चार पिक्तियों में राणा और मीरों के बीच संवाद है। संवाद की अभिव्यक्ति विरोधमय है। शेष पदाश से मीरों का गहरा संघर्ष और दृढ भिक्त भावना की ही प्रशस्त अभिव्यक्ति होती है। अन्तिम दोनो पिक्तियाँ घटनाद्योतक है जिनसे मालूम होता है कि "कुल की तारण अस्तरी" मीराँ पुष्कर नहाने के लिए जा रही हैं।

- 0 ---

# मिलन श्रीर बधाई

## राजस्थानी में प्राप्त पद

ξ

म्हारा ओलिगया घर आया जी।
तन की ताप मिटी सुख पाया, हिलमिल मगल गाया जी।
घन की धुनि सुनि मोर मगन भया, यूँ मेरे आणंद आया जी।
मगन भई मिलि प्रभु आपणा सूँ, मै कर दरध मिटाया जी।
चंद को देखि कमोदणि फूले, हरिख भया मेरी काया जी।
रग रग सीतल भई मेरी सजनी, हिर मेरे महले सिधाया जी।
सब भगतन का कारज कीन्हा, सोई प्रभु मै पाया जी।
मीरा बिरहणी सीतल होई, दुख द्वन्द दूरी नसाया जी।।२१५॥

?

सहेलिया साजन घर आया हो।
बहोत दिना की जोवती, बिरहिन पिव पाया हो।
रतन करु नेछावरी, ले आरित साजू हो।
पिया का दिया सनेसड़ा, ताहि बहोत निवाजू हो।
पांच सखी इक्ट्ठी भई, मिलि मगल गावै हो।
पिय की रली, बधावणा आंणन्द अंगि न मावै हो।

१ परदेश रहता त्रियतम, २ अभिसार के लिये नियुक्त कक्ष विशेष के लिये रुढ़िगत मुहावरा, ३ प्रतीक्षा करती, ४ सदेश, ५ मलगमय, ६ समाये।

हैरि सागर सू नेहरों, नैणा बांध्यो सनेह हो। मीरॉ सखी के आंगणै, दूधां बूठा मेह हो ॥२१६॥

पद पर सतमत का प्रभाव स्पष्ट है। "मीरॉ सखी' का प्रयोग सर्वथा नूतन है। अत्युक्ति न होग्री यदि कहा जाय कि यही एक पद ऐसा है जिसमे इस तरह का प्रयोग मिलता है। पद की चतुर्थ पित की अभिव्यक्ति शेष पदाभिव्यक्ति के विरुद्ध पड़ती है क्योंकि उपर्युक्त पिक्त से वियोग ही लक्षित होता है। छठी पिक्त में "प्रिय की लीनी 'बधावणा' प्रयोग है। राजस्थानी की परम्परा पर दृष्टि रखते "प्रिय का रली बधावणां" पाठ ही शुद्ध ठहरता है।

3

रामजी पधारे, धनि आज री घरी। आज री घरी वो भाव री भरा। गुरु रामानद अर माधवाचारन, नीमानन्द बिसर स्याम हरी। आजि मेरो आगण सुहावणूँ, रसण लागे पी पेम हरी अरिस परिस मिलि हरिगुण गास्या,धिन मेरी इर्षा इन भाव भरी मीराँ के प्रभु हरि अविनासी, पकिंड पावौ विधाता पेम हरी ॥२१७॥

अभिव्यक्ति के आधार पर पद की प्रामाणिकता सदिग्ध है। पाँचवी और अन्तिम पिक्तियों के उत्तराद्ध अर्थहीन प्रतीत होते है। 'गुरु रामानन्द माधवा चारेन और नीमानन्द के आगण में आने की अभिव्यक्ति प्राप्त सामग्री के आधार पर सगत सिद्ध नहीं होती।

8

राम सनेही सावरियो, म्हांरी नगरी में उतर्यो आई। प्राण जाय पणि प्रीत न छाड़ूँ, रहौ चरण लपटाय।

१ प्रेम, २ बूठाँ-मेह—दूध की वर्षा से भर गया, उत्साह और आनन्द से परिपूर्ण हो गया, ३ तथापि।

सपतं दीप की दे परकरमा, हिर हरी मे रहौ समाय। तीन लोक झोली मे डारें, धरही ती कियो निपानं। मीरॉ के प्रभु हिर अविनासी, रहौ चरण लपटाय।।२१८।।

प्रथम पक्ति में प्रयुक्त 'राम सनेही' प्रयोग विचारणीय है। पद की तृतीय पक्ति से सतमत की भावना ही स्पष्ट हो उठती है जब कि शेष पद में वैष्णव प्रभाव ही लक्षित होता है। यह भी विचारणीय प्रश्न है।

4

गिरधर आवणा है ऊदाँबाई लेजडली संवार।
आवण री बिरिया मई जी, अब महलां ढोल्यो ढार।
अँतर सुगंध मिलाय के जी, घी भर दिवला बार।
जाई जुही केतकी जी, चपा कली सुधार।
पलकां सू करां पावडाजी, अंचला सू मग झार।
गिरधर म्हारो परम सनेही गिरधर उनकी नार।। २१९।।
निम्नांकित दो पंक्तियाँ और भी मिलती है.

पुष्पन सो झोली भरी, रुचि रुचि सेज संवारि। चारुं दिस फिरती फिरे, ऊदाँ चमेली लार्'।

अद्याविध प्राप्त पदों से मीराँ के प्रति ऊदाँ का विरोध भाव ही लक्षित होता रहा है। यही एक पद भिक्त के क्षेत्र में मीराँ और ऊदाँ की निकटता का द्योतक है।

६

म्हारे आज रगीली रात, मनडरा म्हरम आइया। या छिब निरखण सुगन मनावण, अतर सुगध लगावण। मीराँ के प्रभु गिरिधर नागर, मन अंछ्या बर पावण। ॥२२०॥

१ सप्त, २ नाप दिया, ३ समय, ४ अतिथि अभ्यागत के लिये बनाए गए छोटे पलग, ५ इत्र, ६ पीछे, ७ सगुण, ८ इच्छित।

૭

रे सांविलिया म्हारे आज रगीली गणगोर छै जी। काली पीली बादली में बिजली चमके, मेघ घटा घनघोर छै जी। दादुर मोर पपीहा बोले, कोथल कर रही शोर छै जी। आप रंगीली, सेज रंगीली, और रगीली सारो साथ छै जी। मीरॉ के प्रभु गिरिधर नागर, चरना मैं म्हांरो जोर छै जी। 11२२१॥ †

गणगोर (शिवपार्वती) का उत्सव मनाने की अभिव्यक्ति के कारण पद की प्रामाणिकता विशेष सदिग्ध है। विस्तृत विवेचना के लिये देखे, 'मीरा, एक अध्ययन' आलोचना खड।

८

म्हाके जी गिरधारी, थासूँ म्हे बोले। थेतो म्हौरा जनम जनम रा सगी, थारे लारे लारे सग में डोले हो। आदि तन मन धन मेरे, आनन्द करा कलोलें। मीराँ के प्रभु गिरधर नागर, आन मिल्यो अनमोले॥२२२॥+

पदाभिव्यक्ति अर्थहीन है।

१ पीछे-पीछे, २ किल्लोल।

## मिश्रित भाषा में प्राप्त पद ।

ξ

तनक हिर चितवौ जी मेरी ओर।
हम चितवत तुम चितवत नहीं, दिल के बड़े कठोर।
मेरो आसा चितविन तुमरी, और न दूओ दोर।
तुम से हमकू कबर मिलोगे, ह्मसी लाख करोर।
उमी ठाढी अरज करत हूं, अरज करत भयो मोर।
मीरा के प्रभु हिर अविनासी, देस्यू प्राण अकोर।।२२३।।†

आराध्य के निकट रहते हुए भी न बोलने की अभिव्यक्ति एक और पद मे भी मिलती है, यद्यपि इस पद की प्रामाणिकता विशेष सिंदग्ध है।

'बृहदाग रत्नाकार' में निम्नांकित पद प्राप्त है जिसकी प्रथम दो पिक्तयाँ उपर्युक्त पद की प्रथम दो पिक्तयों से हूबहू मिलती है। बहुत सम्भव है कि कृष्णिप्रया का ही यह पद मीराँ के नाम पर प्रचलित हो गया है।

तनक हंस हेरो मेरी ओर।
हम चितवत तुम चितवत नाही, काहे भई हो कठोर।
निस दिन तुमरो ही नाम रटत हो, चातक ज्यो घनघोर।
कृष्णाप्रिया दर्शन के लोभी, जैसे चन्द्र चकोर।
(पद २५७, पृष्ठ ७१,)

२

आज सखी मेर आनन्द भयो है, घर में मोहन लाघोरी। बन जोई वृन्दावन जोई, जोई बिरज सब बाधोरी। सतवे मिलये अजब झरोखे, कही ते हरि जी लाघोरी। म्हारातो घर में मही घनेरी, हरी चोर चोर दिध खाघोरी। अपने द्वार मैं कब की ठाढी, बाह पकरि हरि साधोरी। मीरॉ के प्रभु गिरधर नागर, मिलियो बिरह बाजन बाधोरी। ॥२२४॥†

असंगत अभिव्यक्ति के आधार पर पद की प्रामाणिकता विशेष संदिग्ध है।

उपर्युं क्त दोनो पदो की भाषा प्रधानतः ब्रजभाषा है यद्यपि कुछ ठेठ राजस्थानी शब्दों का प्रयोग भी है।

Ę

आण मिल्यो अनुरागी (गिरघर) आण मिल्यो अनुरागी। सांसो' सोच अंग निह, अब तो तिस्ना दुबध्या त्यागा। मोर मुकुट पीताम्बर सोहै, स्याम बरण बड भागी। जनम जनम के साहिब मेरो, वाही से लौ लागी। अपण पिया सग हिलमिल खेलूँ, अघर सुधारस पागी। मीरा के गिरघर नागर, अब के भई सुभागी।।२२५॥ ।

पदाभिव्यक्ति से सतमत और वैष्णव मत दोनो का ही प्रभाव इगित होता है।

१ सशय, २ तृष्णा, ३ दुविभा, ४ वर्ण।

## ब्रज भाषा में ग्राप्त पद

१

बदला रे तू जल भरि ले आयो। छोटी छोटी बूदन बरसन लागी, कोयल सबद सुनायो। गाजै बाजै पवन मधुरिया, अबर बदरा छायो। सज सवारी पिय घर आये, हिल्फिमल मगल गायो। मीराँ के प्रभु हरि अविनासी, भाग भलो जिन पायो। ॥२२६॥

२

नन्द नन्दन बिलमाई, बदरा ने घेरी माई। इत घन लरजे, उत घन गरजे चमकत बिज्जु सवाई। उमड़ घुमड चहुँ दिसी से आया, पवन चलै पुरवाई। दादुर मोर पपीहा बोले, कोयल सबद सुनाई। मीराँ के प्रभु गिरिधर नागर, चरण कमल चितलाई। ॥२२७॥

#### पाठान्तर १,

चित नन्दन बिलमाई, बदराने घेरी भाई। इत घन लरजै, उत घन गरजै, चमकत बिज्जु सवाई। उमड़ घुमड चहुँ दिस से आया, पवन चलै पुरवाई। विरहनि तेरी प्राण डरत है, दाधी बेल सिचाई। मीरॉ के प्रभु दर्शन दीजै, प्राण रखौ सरणाई।

तृतीय पिक्त के उत्तराई का निम्नािकत पाठान्तर भी प्राप्त है।
'माण रहत मोकू।'

एक ही पद के दो पाठान्तर दो विभिन्न भावो के द्योतक है, यह विचारणीय ह। पाठान्तर की तृतीय पंक्ति का अर्थ स्पष्ट नही होता।

3

मेहा बरसवो करे रे, आज तो रिमयो मेरे घर रे। नान्ही नान्ही बूद मेघ घन बरसे, सूखे सखर भरे रे। बहुत दिना पै पीतम पायो, बिछुरन को मोहि डर रे। मीरॉ कहैं अति नेह जुडायो, मै लियो पुरबालो बर रे। ॥२२८॥

पद की द्वितीय पिक्त में 'मेघ' और 'घन' दोनो पर्यायवाची शब्दो के प्रयोग से पुनक्षित हुई हैं।

४

देषी बरषा की सरसाई, मेरे पिया जी के मन आई। नान्ही नान्ही बूंदन बरसन लाग्यो, दामिनी दमके झरलाई। स्याम घटा उमडी चहुँ दिसी सो, बोलत मोर सुहाई। मीराँ के प्रभु गिरिधर नागर आणन्द मगल गाई।।।२२९।।

ų

रग भरी रग भरी, रग सूँ भरी री,
होली आईं प्यारी रग सूँ भरी री।
उडत गुलाल लाल भये बाहर,
पिचकारिन की लगी झरी री।
चोवा चन्दन और अरगजा,
केसर गागर भरी धरी री।
मीरॉ कहै प्रभु गिरधर नागर,
चेरी होय पायन में परी री।।२३०॥

દ્

्रेब्र्सो मोरे नैनन में नन्दलाल । मोहनि मूरत सावरि सूरत, नैणा बने विसाल । अधर सुधारस मुरलि राजति, उर बैजन्ती माल । छुद्र घटिका कटि तट सोभित, नूपुर शब्द रसाल। मीरॉ प्रभु संतन सुखदाई, भक्त वच्छल गोपाल।।२३१।।

पदाभिव्यक्ति से बालकृष्ण का वर्णन ही स्पष्ट होता है, जो मुग्धा नारी के लिय सगत नहीं प्रतीत होता। देखे 'मीरा', एक अध्ययन।' 'बृहदाग रत्नाकर' में निम्नािकत पद प्राप्त है। दोनो पदो में इस गहरे साम्य के कारण कहा जा सकता है कि 'दास गोपाल' का ही पद मीराँ के नाम पर प्रचलित हो गया है:—

बसो मोरे नैनन मे नन्दलाल।
सावरी सूरत माधुरी मूरत, राजिव नयन विसाल।
मोर मुकुट मकराकृत कुडल, अरुण तिलक दिये भाल।
अधरन बंसी कर मे लकुटी, कौस्तुभ मणि वनमाल।
बाजूबन्द आभूषण मुदर, नुपूर शब्द रसाल।
दास गोपाल मदन मोहन, पिय भक्तन के प्रतिपाल।
(पद ४८५, पृष्ठ १२३,)

'दास गोपाल' के पद की भाषा साहित्यिक है जबिक मीरॉ के नाम पर प्रचलित पद की भाषा सरल है। सम्भव है कि गेय परम्परा ही इसका कारण हो।

उपर्युक्त दोनो पद से कुछ साम्य रखता हुआ एक और भी निम्ना-कित पद 'बृहद्राग रत्नाकर' मे मिलता है।

"बसो मेरे नयनन मे दोऊ चद।
गौर बरण बृषभानु निदनी, श्याम वरण नन्दनन्द।
गोकुल रहे लुभाय रूप मे, निरखत आनन्द कद।
जयश्री भट्ट युगल रूप बदो, क्यो छूटै दृढ फंद।
(पद ४८६, पृष्ठ १२४)

इस पद की प्रथम पक्ति और उपर्युक्त अन्य दोनो पदो की प्रथम पक्ति मे ही गहरा साम्य है। यद्यपि शेष पद सर्वथा भिन्न है।

Ø

जोसीड़ा ने लाख बधाई, अब घर आये स्याम। आजि आनन्द उंमिंग भयो हूँ, जीव लहैं सुखधाम। पांच सिख मिली, पीव परिस के, आनन्द ठासू ठाम। बिसर गईं दु ख निरिख पिया कूँ, सुफल मनोरथ काम। मीराँ के सुख सागर स्वामी, भवन गवन कियो राम ॥२३२॥†

#### पाठान्तर १,

जोसीड़ा ने लाख बधाई, आज घर आये स्याम। आजि आनन्द उमिंग भयो अति, जीव लहै सुखधाम। पच सखी मिलि परिस पिया कूँ, आनन्द आठूँ जाम। विसर गई दुख निरिख पिया कूँ सुफल मनोरथ काम। मीराँ के प्रभु सुख के सागर, भवन गवन कियो, राम।

यह पद 'राम सनेही' गुटके से उद्धृत है। बहुत सम्भव है कि 'राम सनेही' सम्प्रदाय का ही पद मीरॉ के नाम पर चल पड़ा हो। 'राम सनेही' प्रयोगयुक्त एक पद (सं० ४) राजस्थानी मे भी मिलता है।

6

पायो जी में तो राम रतन धन पायो।
वस्तु अमोलक दी म्हारे सतगुरु, किरपा करि अपनायो।
जनम जनम की पूजी पाई, जग में सभी खोवायो।
खरचै निह कोई चोर न लेवै, दिन दिन बढ़त सवायो।
सत की नाव खेवटिया सतगुरु भवसागर तर आयो।
मीराँ के प्रभु गिरिधर नागर, हरख हरख जस पायो।।२३३॥

सम्पूर्ण पद की भाषा विशद्ध ब्रज भाषा है। मात्र एक शब्द 'म्हारे' ठेठ राजस्थानी शब्द है। पाठान्तर में इस शब्द का प्रयोग नहीं मिलता।

#### पाठान्तर १,

राम रतन धन पायो, मैया मै तो राम रतन धन पायो। खरचै ना खूँटे, वाकू चोर न कूँटे, दिन दिन होत सवायो। नीर न डूबै वाकूँ अगिन न जालै, धरनी धर्यो न समायो। नॉव को नॉव भजन की बितयाँ, भवसागर से तार्यो। मीराँ बाई प्रभु गिरधर सरणै, चरण कमल चित लायो।

उपर्युक्त पद के दोनो पाठो से सतमत का प्रभाव स्पष्ट हो जाता है।

९

माई मै तो लियो रमैयो मोल। कोई कहै छानी', कोई कहै चोरी, लियो है बजता ढोल। कोई कहै कारो, कोई कहै गोरो, लियो है अखी खोल। कोई कहै हल्का, कोई कहै मॅहगा, लियो है तराजू तोल। तनका गहना मै सब कुछ दीन्हा, दियो है बाजूबन्द खोल। मीरॉ के प्रभु गिरधर नागर, पूरब जनम का कोल॥२३४॥

उपर्युक्त पाठ की भाषा राजस्थानी की ओर झुकी हुई है। पद की द्वितीय पिक्त में प्रयुक्त 'चोरी' शब्द के बदले 'चोडे' का भी प्रयोग मिलता है जो अर्थ सगित के विचार से अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। 'चोडे' का अर्थ हं सब की जानकारी मे। शेष पद से चतुर्थ पिक्त भिन्न पड़ती है, इतना ही नहीं यह पिक्त ज्यों की त्यों अन्य पदों में भी मिल जाती है। इसी तरह, अन्तिम पिक्त का द्वितीयाश भी ज्यों का त्यों अन्य पदों में प्राप्त है।

१ छिपा कर।

## पाठान्तर १,

माई महे गोविन्द लीनी मोल। कोई कहै सस्तो, कोई कहै महँगो, लीनी तराजू तोल। कोई कहै घर मे, कोई कहै वन मे, राधा के सग किलोल। मीरॉ के प्रभु गिरिधर नागर, आवत प्रेम के मोल।

#### पाठान्तर २,

माई मै तो लीयो री गोविन्दो मोल।
कोई कहै सोहगो कोई कहै मेहगो लियोरी तराजू तोल।
कोई कहै छानै, कोई कहै छुरकै लीयोरी बाजता ढोल।
याकूँ तो सब लोग जाणत है, लियो अमोला मोल।
मीराँ के प्रभु हरि अविनासी, पूरब जनम के कोल।

#### पाठान्तर ३,

मै तो गोविन्द लीन्हा मोल।
कोई कहै महंगा, कोई कहै सस्ता, लियो तराजू तोल।
ब्रज के लोग करै सब चर्चा, लिया बजा के ढोल।
सुर नर मुनि जाको पार न पावै, ढक लिया प्रेम पटोल।
जहर पियाला राणाजी भेज्याँ, पिया मै अमृत मोल।
मीराँ प्रभु के हाथ बिकानी, सर्वस दीना घोल।

अमृत

'ब्रज' के बिसया करे सब चर्चा' और 'जहर पियाला मोल' जैसी अभिव्यक्तियाँ इस पाठ की विशेषताएँ है।

#### पाठान्तर ४,

माई मै तो लियो है साविरयो मोल।
कोई कहै सूँघो, कोई कहै मूँहगो (मै तो) लियो ह हीरा सूँ तोल।
कोई कहै हलका, कोई कहै मारी, (मै तो) लियोरी जाखिडया तोल कोई कहै घटतो, कोई बढतो (मै तो) लियो है बराबर तोल।
कोई कहै कालो, कोई कहै गोरो, (मै तो) देख्यो है घूँघट पट खोल।
मीराँ कहै प्रभु गिरिधर नागर, म्हारे पूरब जनमरो कोल।

#### पाठान्तर ५,

माई मै तो लियो छै सांवरियो मोल।
कोई कहै हलको, कोई कहै भारी, (मै तो) लियो छै तराजू तोल।
कोई कहै सोगो, कोई कहै मैगों, (मै तो) लियो छै अमोलख मोल।
कोई कहै छानै, कोई कहै चोडे (मै तो) लियो छै बाजता ढोल।
कोई कहै कालो, कोई कहै गोरो (मै तो) लियो छै अखिया खोल।
मीराँ के प्रभु गिरिधर नागर, (म्हारे) पूरब जनम को कोल।

स्पष्ट है कि उर्फ्युक्त सभी पाठ एक ही पद के गेय रूपान्तर मात्र है। यद्यपि प्रत्येक पाठ की भाषा किसी एक बोली विशेष के प्रभाव की द्योतक है तथापि भाव सर्वथा एक ही है।

तत्कालीन समाज के साथ मीराँ के कठोर सघर्ष की भावना सभी पाठो से व्यक्त होती है। साथ ही सभी पाठो से निन्दा-स्तुति के प्रति उदासीन मीराँ का आत्मविश्वास और दृढ भिन्त-भाव "मै तो लियो तराजू तोल" जैसी अभिव्यक्ति से अति स्पष्ट हो उठता है।

गुद्ध त्रजभाषा के साथ ही साथ राजस्थानी से कुछ प्रभावित त्रजभाषा मे भी प्राप्त यह पद और इसके विभिन्न पाठ विशेष विचारणीय है।

१ तराजू, २ महँगा।

## गुजराती में प्राप्त पद

१

मने मिलया मित्र गोपाल, नहीं जाऊ सासराए।
ससार माई हो सासुरों ने बैकुठ मारों वास रें।
लक्ष चौरासी मारों हो चुड़ोलों रे, हारे मैं तो वरिया गोपाल लाल नाथ।
सासु हमारी शुशुमना रे, सुसरी प्रेम सतोष रें।
जेठ जुगे जुग जीव जो रे, हा रें पेलो नाविलयों निरदोस।
आपूँ तो नवरग चूँदडी रे, नहीं ओढ़ूं कामल लगार रें।
ओढ़ूं प्रेम रस चूँदडी रे, हाँ रें मारा पाप निवारण करनार।
दियरें ने दीनूँ है दीकडी रें, दोनूँ राजकुमार रें।
एक ने सतयुग मोहि रहियो, राणा, दूजी रही ब्रह्मचार।
एक एक नो गुरु गोविन्द जी हो रे, दूजी की है ससार रें।
राज छाड़ौ चित्रकूट नेरे हाला, बाला गावला सोल हजार।
अपना पिया को जाई ने कह जो, घना दहाडों धना वास रें।
बेऊ कर जोडी हो निनवरे, हा रें गुण गावे मीराबाई दास।।२३५॥

पदाभिव्यक्ति विशेष विचारणीय ह। यद्यपि अभिव्यक्ति अस्पष्ट और कही कही असगत भी है, तथापि सतमत का प्रभाव विशष रूपम इंगित हो जाता है।

अन्तिम पिन्ति में "मीराबाई दास' जैसा प्रयोग इस पद की विशेषता है। इस प्रयोग के आधार पर पद की प्रामाणिकता और भी सिंदग्ध हो उठती है।

२

अरज करे छे मीरा राकडी , ऊंभी ऊभी अरज करे छे। मणिधर स्वामी म्हारे मादेर पधारी, सेवा करु दिन रातडी।

१ देवर, २ दीकडी अश्द्र है, शुद्ध शब्द हैडीकरी, जिसका अर्थ है पुत्री, ३ दिन, ४ दोनो ।

फुलना रे तोडा, फुलना रे गजरा, फुलना रे हार फल पाखडी । फुलना रे गादी फुलना रे तिकया, फुलना री पाथरी पछेडी। पय पकवान मिठाई ने मेवा, सेवेया ने सुन्दर दहीडी। लवग सुपारी ने एलची, तजवाला क्या पुरारी पान बीडी। सेज बिछाऊ ने पासा मगाऊ, रमवा आवो तो जाय रातड़ी ॥२३६॥+

मीराँ के नाम पर प्रचलित इस पद के किसी भी अंश से इसका मीराँ विरचित होना आभासित नहीं होता। ऐसो पदो को प्रामाणिक सम्रह में स्थान न देना ही युक्तियुक्त प्रतीत होता है। किसी किसी सम्रह में निम्नाकित एक पक्ति और भी मिलती है जिसके आधार पर पद को मीराँ का कहा जा सकता है।

'मीरॉ के प्रभु गिरिधर नागर, वा'ला राम ने जोता ठरे आखडी।

इस पिक्त से व्यक्त होती भावना का शेष पदाभिव्यक्ति से कोई सगित नहीं बैठती। फिर गुजराती में प्राप्त मीरॉ के पदों की अन्तिम पिक्त में 'मीरॉ के प्रभु गिरधर नागर' के बदले ''मीरॉ के प्रभु गिरधर ना गुण' का ही प्रयोग मिलता है। ऐसी स्थिति में उपर्युक्त पिक्त के आधार पर भी पद की प्रामाणिकता सिद्ध नहीं होती।

₹

अबोला सीद लोछी मारा राज, प्राण जीवन प्रभु मारा म्हांरा राज। अमे तो तमारा तमे तो अमारा, टाली दोस दो छोरे। अमे तो तमारी सेवा करीये, सुख लई ने दुख दो छोरे। जेने पोतानी मासी भारी, तेनी सो विश्वास रे। अमृत पाई ने उछेरिया वा'ला, बिखडा घोलि घोलि शीद पावो छोरे।

१ हाथो मे पहनने का जेवर विशेष, २ हार।

ऊडा कुर्वा में उतिरया वाला, बरत बाढी शूँ जाओ छो रे। मीराँ के प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल चित लाओ छो रे।।२३७॥

पदाभिव्यक्ति मे पूर्वापर सगित का अभाव है। 'मीरॉ के प्रभु गिरधर नागर' का प्रयोग भी अन्य गुजराती पदो की परम्परा के अनु-कूल नही पडता।

आराध्य की अप्रसन्नता के प्रति उलाहने की अभिव्यक्ति अन्य पदो मे भी मिलती है।

## समर्पण द्योतक पद

## राजस्थानी में प्राप्त पद

ξ

मीराँ रग लाग्यो हो नाम हरी, और रंग अटिक परी।
गिरधर गास्यां सती न होस्या, मन मोह यो घण नामी।
जेठ बहू नहीं राणा जी, थे सेवक हू स्वामी।
चोरी करा नहीं जीव सतावा, कांई करेंगी म्हाकों कोई।
गज सूँ उतिर गधे नहीं चढ़स्या, या तो बात न होई।
चूडों तिलक दोवडों अस माला, सील वरत सिणगार।
और वस्तु रित नहीं मोहै भावै कोई निन्दो,
म्हों तो गोविन्द जी रा गास्या।
जिण मारग वें संत गया छै, जी मारग महें जास्या।
राज करता नरक पडता, भोगी जो रै लीया।
जोग करता मुकित पहुता, जोगी जुग जुग जीया।
गिरधर धनीं धनी मेरे गिरधर, मात पिता सुत भाई।
थे थाके मैं म्हाके राणा जी, यूँ कहैं मीराँ बाई।।।२३८।।

पद के अन्तिम चरण में "गिरधर धनी, धनी मेरे गिरधर '' के बदलें "गिरधर म्हांरा मैं गिरधर की" अभिव्यक्ति भी मिलती है, जो अधिक उपयुक्त प्रतीत होती है।

#### पाठान्तर १,

मीरॉ रग लाग्यो नाव हरी, और रंग अटिक परी। गिरधर भजस्या सती ये न होस्यां, मन मोह्यो गिरधारी।

१ वही, २ स्वामी।

र्जेठ बहू को नाती नही छै, राणा थे सेवक महे स्वामी। चूडो देवडो तिलक ज माला, सील बरत सो भारी। चोरी करा नही जीव सतावा, काई केरैलो म्हारो कोई। गज चढ गीदड न चढा हो राणा, ये तो बाता सरी। गिरधर धणी गोविन्द कडूवो, साध सत म्हारा धरी। थे थाके महे म्हाके हो राणा जी, यूं कहै मीराँ खरी।

#### पाठान्तर २,

मीरॉ लागो रग हरी, और रग सब अटक परी। चूडो म्हारे तिलक अस माला, सील बरत सिण गारो। और सिगार म्हारे दाय' न आवै, यो गुर ग्यान हमारो। कोई निन्दो कोई बिन्दो, म्हे तो गुण गोविन्द का गास्या। जिण मारग म्हारा साध पधारे, उन मारग म्हे जास्या। चोरी न करस्या, जीव न सतास्या, काई करसी म्हारो कोई। गज से उतर कर खर नहीं चढ़स्या, ये तो बात न होई।

कही कही निम्नाकित कुछ पिनतयाँ उपर्युक्त पद के साथ और भी मिलती है।

> सती न होस्या गिरधर गास्यां, म्हारो मन मोहो घण नामी। जेठ बहू को नातो राणो जी, हू सेवक थे स्वामी। गिरधर कंत गिरधर धनी म्हारे, मात पिता वीर भाई। थे थारे मैं म्हारे राणा जी, यूँ कहैं मीराँ बाई।

उपर्युक्त पद के तीनो ही पाठो मे मीराँ का सती होने से इन्कार करना सुस्पष्ट हो जाता है। राजपूती परम्परा के आधार पर यह आश्चर्यजनक प्रतीत होता है। पद के ही आधार पर यह भी मालूम होता है कि मीराँ, को सती होने का आदेश करने वाले स्वय राणा ही थे।

१ पसन्द।

इन राणा से मीराँ का क्या सम्बन्ध था, यह सर्वथा अनिहैचत है। बहुत सम्भव हो कि ये राणा जेठ ही रह हो। सम्भव है कि मीराँ अपने ही प्रति 'जेठ बहू' (प्रथम पाठ मे) की अभिव्यक्ति करती है अर्थात् सब में बड़ी बहू।

''यूँ कहै मीरॉ बाई'' जैसी टेक भी विचारणीय है।

सतमत का प्रभाव इस पद से भी स्पष्ट हो उठता है। ''जिण मारग महे जास्या'' जैसी अभिव्यक्ति 'गुरु' और उनके प्रदर्शित मार्ग के प्रति मीरॉ के विशेष अनुराग को ही सिद्ध करती है।

7

चाला वाही देस, चाला वाही देस।
कहो कुसम्भी सारी रगावा, कहो तो भगवा भेस।
कहो तो मोतियन मांग भरावा, कहो तो छिटकावा केस।
मीरॉ के प्रभु गिरधर नागर, सुणज्यो बिडद नरेस। ।।२३९॥

यह पद विशेष महत्वपूर्ण है। "जिन जिन भेखा म्हारो साहिब रीझै, सोई सोई भेख धारणा" के लिये उतावली मीरॉ स्वय ही यह निश्चित नहीं कर पा रही है कि आराध्य को कौन रूप स्वीकृत होगा। "कहों तो मोतियन भगवा भेस।" सम्भव है कि वैष्णव और नाथ पथ की विभिन्न परम्पराओं के कारण ही ऐसी अभिव्यक्ति हुई हो।

## मिश्रित भाषा में प्राप्त पद

8

म्हाने चाकर राखो जी गिरधारी लाला, चाकर राखोजी।
चाकर रहसूँ बाग लगासूँ, नित उठि दरसन पासू।
वृन्दावन की कुंज गिलन में गोविन्द लीला गासूं।
चाकरी में दरसन पाऊ, सुमिरन पाऊं खरची।
भाव भगत जागिरी पाऊ, तीनो बाता सरसी।
मोर मुकुट पीताम्बर सोहै, गल वैजन्ती माला।
वृन्दावन में धेनु चरावै, मोहन मुरली वाला।
ऊचे ऊचे महल बनाऊं, बिच बिच राखू बारी।
सावरिया के दरसन पाऊ, पिहर कुसुम्मी सारी।
जोगी आया जोग करन कूँ, तप करने सन्यासी।
हरी भजन को साधू आए, वृन्दावन के वासी।
मीराँ के प्रभु गिहर गम्भीरा, हूदे रहो जी धीरा।
आधी रात प्रभु दरसन दीन्हो, प्रेम नदी के तीरा ।।२४०॥

इस पद की टेक "मीरा के प्रभु गहिर गम्भीरा" सर्वथा नूतन है।

२

मैं तो थारे दामन लागी जी गोपाल। किरपा कीजो दरसन दीजो, सुध लीजो तत्काल। गल बैजन्ती माल बिराजै, दर्शन भई है निहाल। मीराँ के प्रभु गिरधर नागर, भक्तन के रछपाल। ॥२४१॥

पद की तृतीय और चतुर्थ पंक्तियों के द्वितीयार्द्ध विरोधात्मक भावना के द्योतक है।

## ब्रजभाषा में प्राप्त पद

۶

मेरे मन राम नाम बसी।
तेरे कारण स्याम सुन्दर, सकल जोगा हांसी।
कोइ कहै मीराँ भई बावरी, कोई कहे कुलनासी।
कोई कहै मीराँ दीप आगरी, नैंगम पिया सूँ रासी।
खाड घार भक्ति की न्यारी, काटी है जम फासी।।२४२॥

पदाभिव्यक्ति विशेष विचारणीय है। कठिन सघर्ष के साथ ही साथ मीरा को गहरा समर्थन भी प्राप्त हुआ। 'कुलनासी' और 'दीप आगरी' जैसे विशेषण साथ ही साथ मिले। वृन्दावन पहुँचने पर भी ये दोनों विरोधी धाराये अक्षुण्ण रही, यही ऐसे पदो से सुस्पष्ट होता है।

₹

हमारे मन राघा स्याम बसी।
कोई कहैं मीरा भई बावरी, कोई कहै कुलनासी।
खोल के घूँघट प्यार के गाती, हिर ढिग नाचत गासी।
वृन्दावन की कुजगलिन मे, भाल तिलक उर लसी।
विष को प्याला राणा जी ने भेज्या, पीवत मीरा हासी।
मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, भिक्त मार्ग मे फंसी।।२४३।।

दोनो पदों की अन्तर्भावना एक ही है,तथापि प्रथम पद का भाव-गाम्भीयं दूसरे पद में नहीं। दूसरे पद की भाषा पर खड़ी बोली का भी प्रभाव भी विचारणीय है। पूर्वापर संगति, विचार-गाम्भीयं और भाषा की शुद्धता के दृष्टिकोण से भी प्रथम पद प्रामाणिकता के अधिक निकट पडता सिद्ध होता है।

3

माई मै तो गोविन्द सो अटकी।
चिकत भए है दृग दोऊ मेरे, लिख शोभा नटकी।
शोभा अग अग प्रति भूषण, बनमाला तट की।
मोर मुकुट किट किकिन राजै, दुित दािमनी पटकी।
रिमत भई हां सावरे के सग लोग कहै भटकी।
छुटि लाज कुल कािन लोग डर, रह्यों न घर हटकी।
मीराँ प्रभु के संग फिरैगी, कुजा कुजा लटकी।
बिनु गोपाल लाल के सजवनी, को जानै घटकी।।२४४॥

उपर्युक्त पद को प्रामाणिक मान लेने पर अभिव्यक्ति विचारणीय हो जाती है। पद मे परम्परानुगत टेक नहीं है। केवल 'मीरां' नाम मात्र का प्रयोग किसी अन्य पद मे नहीं मिलता। टेक के बाद और एक पक्ति अन्य कुछ पदों में भी मिलती है, परन्तु ऐसे पदों की प्रामाणिकता सदिग्ध ही है।

४

पग घूँघरु बाध मीरॉ नाची रे। मैं तो मेरे नारायण की, आपही हो गईं दासी रे। लोग कहै मीरॉ भईं बावरी, न्यात कहै कुलनासी रे। विष का प्याला राणा जी भेज्या पीवत मीरॉ दासी रे। मीरॉ के प्रभु गिरिधर नागर, सहज मिले अविनासी रे।।२४५॥

उपर्युक्त पद की भाषा पर खडी बोली की छाप विशेष स्पष्ट दिखती है। "सहज मिले अविनासी' जैसी अभिव्यक्ति विचारणीय है। सम्भवत इसको संतमत का ही प्रभाव कहा जा सकता है। सतमत से प्रभावित पदो "सॉवरे रग राची" जैसे पद से इस पद का बहुत साम्य है। विभिन्न पदो के सम्मिश्रण से एक स्वतंत्र पद का बन जाना असम्भव नहीं प्रतीत होता तथापि यह कहना असम्भव हे कि कौन पद किस रूप में प्रामाणिक है।

4

चितनन्दन आगे नाचूँगी।
नाच नाच पिय रिक्त रिझाऊ, प्रेमी जन को जाचूँगी।
प्रेम प्रीति का बाध घूघरा, सुरत की कछनी काछूँगी।
लोक लाज कुल की मरजादा,या मै एक न राखूँगी।
पिया के पलगा जा पोढूँगी, मीराँ हरि रग राचूँगी।।२४६॥

पूर्व पद का पाठान्तर से प्रतीत होते इस पद पर सतमत का प्रभाव विशेष रूपेण स्पष्ट हो जाता है। भाषा पर खड़ी बोली का प्रभाव भी विचारणीय है। प्रथम पिनत मे प्रयुक्त 'चितनन्दन' के बदले 'रघुनन्दन' और द्वितीय पिनत मे 'पिय' के बदले 'यदुनाथ जी' शब्द का भी व्यवहार मिलता है।

#### पाठान्तर १,

घूघर बाध मीराँ नाची रे, पग घूघरं। लोग कहैं मीराँ हो गईं बावरी, सास कहै कुलनासी रे। जहर का प्याला राणा जी भेज्या पीवत मीराँ हासी रे। मैं तो अपने नारायण की आपही हो गईं दासी रे। मीराँ के प्रभु गिरधर नागर, बेग मिलो अविनासी रे।

Ę

मै गिरिधर के घर जाऊ।
गिरिधर म्हारो साचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं।
रैन पड़े तब हि उठि धाऊ, भोर भये उठि आऊ।
रैन दिना वाके सग खेलूँ, ज्यो त्यो ताहि लुभाऊ।
जो पहिरावै सोई पहिरू, जो दे सोई खाऊं।
मेरी उन की प्रीत पुरानी, उन बिन पल न रहाऊ।
जहा बैठावे तित ही बैठूँ, बेचै तो बिक जाऊ।
मीराँ के प्रभु गिरिधर नुगर, बार बार बिल जाऊ।।
२४७॥

उपर्युक्त पद में 'म्हारो' (मेरा) और 'धारो', (आपका या तुम्हारा) ये दो शब्द शुद्ध राजस्थानी के है, जब कि शेष पद की भाषा ब्रजभाषा है। परशुराम जी द्वारा सग्नहीत 'पदावली' में 'उन की', 'पुरानी' आदि के बदले 'उण की' 'पुराणी' आदि का प्रयोग मिलता है, जिससे पद की भाषा पर राजस्थानी प्रभाव और भी स्पष्ट हो उठता है।

9

हरि मेरे जीवन प्रार्ण अधार। और आसिरो नाहि न तुम बिनु, तीर्नू लोक मझार। आप बिना मोहि न सुहार्व, निरख्यौ सब ससार। मीरॉ कहे मै दुासी बावरी, दीज्यो मित बिसार॥२४८॥

6

निपट बक्ट छिब अटकै मेरे नैना, निपट बक्ट छिब अटके। देखत रूप मदन मोहन को, पियत मयूखन अटके। वारिज भवा अलका टेढी, मनो अति सुगध रस वटके। टेढी किट टेढी कर मुरली, टेढी पाग लर लटके। मीरॉ प्रभु के रूप लुभानी, गिरिधर नागर नटके॥२४९॥

९

सखी मेरो कानूड़ो कलेजे कोर।
मोर मुकुट पीताम्बर सोहै, कुडल की झकझोर।
बिन्द्रावन की कुज गलिन मे, नाचत नन्दंकिशोर।
मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, चरण कवल चितचोर। ॥२५०॥

## विभिन्न बोलियों में प्राप्त पद

δ

हमरे रौरे लागिल कैसे छूटे। जैसे हीरा हनत निहाई, तैसे हमरे रौरे बिन जाई। जैसे सोना मिलत सोहागा, तैसे हम रौरे दिल लागा। जैसे कमल नाल बिच पानी, तैसे ह्म रौरे मन मानी। जैसे चन्दा मिलत चकोरा, तैसे हम रौरे दिल जोरा। जैसे मीरॉ पित गिरधारी, तैसे मिलि रहू कुज बिहारी॥२५१॥

पद की भाषा स्पष्ट रूपेण अवधी है।

· 7

जो तुम तोडो पिया, मै नही तोडे।
तोरी प्रीत तोडी, कृष्ण कौन सग जोडे।
तुम भये तक्वर, मै भई पिखया।
तुम भये सरवर, मै भई मिछ्या।
तुम भये गिरिवर, मै भई निर्ध्या।
तुम भये वदा, मै भई निर्देशा।
तुम भये चदा, मै भई निर्देशा।
तुम भये मोती प्रभुजी, हम भये धागा।
तुम भये सोना, हम भये सुहागा।
बाई मीरा के प्रभु, बज के बासी।
तुम मेरे ठाकुर, मै तेरी दासी॥२५२॥†

भाव, भाषा दोनो के ही आधार पर पद की प्रामाणिकता सर्दिग्ध है। भाषा खडी बोली है और भाव मे वह गाम्भीर्य नहीं है जो तथाकथित मीरॉ के पदो मे प्राय प्राप्त है। उपर्युक्त पद की तुलना कीर्तन-मंडली के चालू पद्दों से की जा सकती है।

## गुर्जराती में प्राप्त पद

Ş

मुखडानी माया लागी रे मोहन प्यारा।
मुखडु मे जोयुं तारुं सर्वजग थायुं खारु।
सब मारु रहूदुँ न्यारु रेयु
ससारीडु सुख एवु झाझ बाना नीर जोवुँ,
तरे तुच्छ करी करीए रे।
मीराँ बाई बलिहारी, आशा मने तकतारी,
हवें हुँ तो बड भागी रे†॥२५३॥†

२

लेह लागी मने तारी, अल्याजी लेह लागी मने तारी। काम काज मुक्युं ने धाम ज मुक्युं, मनमा चाहु छुं मुरारी। खमे छै काबली हाथ मा छे बासरी, गोकुल मा गायो चारी। सोल सहस्त्र गोपियो ने तमे वरिया, तोय तमे बाल ब्रह्मचारी। मीराँ कहे प्रभु गिरिधर नागर, चरण कमल बलिहारी।।।२५४॥†

पद की तीसरी पिक्त की अभिव्यक्ति शेष पद से सर्वथा भिन्न पड़ती है, "मीरॉ के प्रभु गिरिधर नागर" का प्रयोग भी गुजराती पदो की परम्परा के अनुसार नहीं है।

₹

नागर नन्दा रे बाल मुकुन्दा, छोडी छोने जनना धधा रे , मारी नजरे रहे जो रे नागर नन्दा।

१ देखा, २ तुम्हारा, ३ हो गया, ४ जैसा, ५ अब, ६ छोड दिया।

काम ने काज मने कांई नव सूझे, भूलि गई छूँ मारा घर घंघा रे। आडु अवलुँ मे तो कांई नव जोयुं, जोया जोया छे पुनम केरा चंद रे। बाई मीरॉ के प्रभु गिरिधर नागर, लागी छे मोहनी मने फदा रे।।।२५५॥†

## ٧.

राम रमकड़ू जिडियो रे रानाजी, मने राम रमकडो जिड़ियो।
हमझम कर तो मारे मन्दिरे पधारियो, नही कोई याते घडियो रे।
मोटा मोटा मुनीजन मथी मथी थाक्या,कोई एक बिरला ने हाथे चुड़ियो रे।
सुनु सिखर ना रे घाटती, ऊपर अगम अगोचर नाम पड्युँ रे।
बाई मीरॉ के प्रभु गिरिधर नागर, माह नाम सामलियां सूँ जिडियो रे।
।।२५६॥+

#### ዺ

राम सीता पती थारी नेह लागी हो।
हो तम्ने भजी थी म्हांरी मीड़ भागी।
घरनो तो घन्ध रे मने नथी गमतो।
साधु सधा ते मारी प्रीत बाधी।
काम काज छोड़िया मै तो लोक लाज मेली।
प्रेम मगन मा हू राजी।
अज्ञान मी कोठड़ी मा ऊध घनी आवै।
प्रेम प्रकाश मा हू जागी।
दुरजन लोग मारे निन्दा करे छे।
वा'ला लागे छै मानो वैरागी।
नाची कूदी मै तो भक्ति न कीधीं।
लोक नी लाज मै बहु राखी।

१ खिलौना।

ध्रुव जी ने लागी, प्रत्हाद जी ने लागी। द्रोपदी ने सभा मा भीड भागी। बाई मीरॉ के प्रभु गिरधर नागर। जन्मो जनम नी हू त्यागी। ॥२५७॥†

पदाभिव्यक्ति में विरोधाभास और पूर्वापर सगित का अभाव है। कही कही अर्थ सगित भी नही बैठती। अन्तिम दो पिक्तियों की गर्वोक्ति के आधार ,पर पद का मीरॉ विरचित होने में सदेह होता है।

દ્

सुन्दिर स्याम सरीँर म्हार दिल, सुन्दिर स्याम सरीर। कोई ने भाव भवानी ऊपर, कोई ने वाला पीर। गगा रे कोई ने जमुना रे कोई ने, कोई ने अडसड तीर। कोई नी रे हस्ती कोई नी रे घोडा, कोई नी रे म्हैल मन्दीर। मीरॉ बाई के प्रभु गिरिधर नागर, हरी हलधर केरा बीर।।२५८॥†

७

नहीं रे बिसरु हिर अन्तर मां थी नहीं रे।
जल जमुना ना पाणी रे जाता शिर पर मटकी धरी।
आवतां न जाता मारग बचे अमूलख वस्तु जडी।
आवता न जाता रे वृन्दा रे बन मा चरण तमारी पड़ी रे।
पीला पीताम्बर जरकस जामा, केसर आड करी।
मोर मुकुट ने काने रे कुडल, मुख पर मुरली धरी।
बाई मीरॉ कहें प्रभु गिरिधर ना गुण, विट्ठल बर ने बरी।।२५९॥
पदार्भिव्यक्ति मे पूर्वापर सबध और अर्थ संगति का अभाव
है। पद की अन्तिम पंक्ति विचारणीय है। गुजराती मे प्राप्त अधिकाश

# ''दासी'' श्रीर ''जन''

## प्रयोग युक्त पद

## राजस्थानी में प्राप्त पद

Ş

तुमर कारण सब सुख छाड़्या, अब मोहिं क्यूँ तरसावौ हो। बिरह बिथा लागी उर अन्तर, सो तुम श्राप बुझावौ हो। अब छोडत नाहि बणै प्रभु जी, हँसि करि तुरत बुलावौ हो। मीरॉ दासी जनम जनम की, अग से अग लगावौ हो।।२६०॥

इस पाठ की भाषा पर खडी बोली का प्रभाव स्पष्ट है। पद की अभि-व्यक्ति के आधार पर ही ऐसा प्रतीत होता है कि सम्भवत पद की कुछ पूर्व पिक्तयाँ लुप्त हो गई है। "अब छोड़त नाहिं बणे प्रभु जी" अभि-व्यक्ति विचारणीय है।

2

थांरी छूँ रमैया मोसूँ नेह निभावो। यारे कारण सब सुख छोड्या, हमकूँ क्यू तरसावो। बिरह बिथा लागी उर अन्दर, सो तुम आय बुझावो। अब छोड्या नाहि बनै प्रभु जी, हँस कर तुरत बुलावो। मीरा दासी जनम जनम की, अंग सूँ अग लगावो।।२६१।।

उपर्युक्त दोनों पदों मे गहरा साम्य विचारणीय है। द्वितीय पद की भाषा राजस्थानी प्रधान है, जब कि पहले पद पर आधुनिक प्रभाव स्पष्ट है। यह पद पूर्व पद से अधिक पूर्ण भी प्रतीत होता है।

पपइया रे पिव की बाणी न बोल।
सुणि पावेली बिरहणी रे, थांरी राखेली पाख मरोड।
चोच कटाऊ पपडया, ऊपिर कालर लूण।
पिव मेरा मै पिव की रे, तू पिव कहैस कूण।
थारा सबद सुहावणा रे, जो पिव मेल्या आज।
चोच मढाऊ थांरी सोवनी रे, तू मेरे सिरताज।
प्रीतम को पितया लिखू, कऊवा तू ले जाइ।
प्रीतम जू सूँ यो कहै रे, थारी बिरहणी धान न खाइ।
मीराँ दासी व्याकुली रे, पिव पिव करत बिहाई।
बेगि मिलो प्रभु अन्तरजामी, तुम बिन रह योइन जाइ।।२६२॥

उपर्युक्त पद की कुछ पिक्तया "प्रीतम कू ......रहयोइ न जाय" स्वतन्त्र पद के रूप मे भी प्राप्त है।

8

साजन घर आवो जी मिठबोला।
कब की ठाढ़ी पथ निहारू, था ही आया होसी भला।
आवो निसक सक मत मानो, आयौ ही सुख रहला।
तन मन वार करू न्योछावर, दीजो स्याम मोहेला।
आतुर बहुत बिलम नही करना, आया ही रग रहेला।
तेरे कारण सब रग त्यागा, काजल तिलक तमोला।
तुम देख्या बिन कल न परत है, कर घर रही.कपोला।
मीराँ दासी जनम जनम की, दिल की घुन्डी खोला। ॥२६३॥

१ कहंने वाला "कहै" शब्द मे 'स' लय बैठाने के लिये जोड दिया गया है। राजस्थानी गीत-परम्परा मे प्राय ऐसा होता है। २ मिले, ३ सुन्दर, ४ बेहाल।

## पाठान्तर १;

सजन घर आवो जी मीठां बोलां। बिन देखें मोहें कल न पडत है, कर धर रही कपोला। आवो निसक सक निह कीजें, हिलमिल के रग घोला। तेरे कारण सब सब रग तिजया, काजल तिलक तमोला। मीराँ दासी जनम जनम की, दिल की घुँडी खोला। पाठान्तर २,

साजन घर आवो जी मीठां बोला। कब की ठाढी पथ निहारू, कर घर रही कपोला। तन मन बार हिलमिल के रग घोला। आतुर बिरहनी बिलब नही करना, आयां ही रग रहेला। मीराँ तो गिरधर बिन देख्यां, छिन मासा छिन तोला।

4

राणा जी म्हारी प्रीत पुरबली, मैं काई करू।

राम नाम बिन घड़ी न सुहावै, राम मिले म्हारा हियरा ठरीयै।

भोजनिया निह भावै, म्हाने नीदड़ली नहीं आय।

विष को प्यालो भेजियों जी, जावों मीरॉ पास।

कर चरणामृत पी गईं रे, म्हांरे राम जी को विस्वास।

विष का प्याला पी गईं रे, भजन करैं उस ठौर।

थारी मारी ना मरू, राखणहार और।

छापा तिलक बनावियां जी, मन में निश्चय धार।

राम जी काज संवारिया, म्हांने भावे गरदन मार।

पेट्यां बासक भेजियां जी, यो छैं मोतिंडारों हार।

१ मधुर भाषी, २ ठढा होय

नाग गले पहरिया, म्हांरे महलां भयो उजार।
राठौड़ा री घीहडी जी, सिसोद्यां रे साथ।
ले जाती बैकुठ कूँ, म्हांरी नेक न मानी बात।
मीराँ दासी राम की जी, राम गरीब निवाज।
जन मीराँ को राखज्यो, कोई बांह गहे की लाज। ।।२६४॥

उपर्युक्त पद की कुछ पंक्तिया "विष को प्यालो भेजियो जी महारी नेक न मानी बात" और एक अन्य पद "मीराँ बैठी महल में उठत बैठत राम" की पिक्तियां हूबहू है। इन पंक्तियो की अभिव्यक्ति भी प्रथम तीन पिक्तयों की अभिव्यक्ति से सर्वथा भिन्न पड़ती है। इस पद की कुछ पिक्तयों में निम्नांकित पाठान्तर भी मिलता है। "राम नाम बिन नहीं भावै, हिवडों झोला खाय" पद की पाचवी पिक्त में "राम जी" के बदले "गोविन्द" शब्द का प्रयोग मिलता है। इसी तरह अन्तिम दो पिक्तयों में भी "राम" के बदले "श्याम" का प्रयोग मिलता है। "मीराँ दासी" और "जन मीराँ" का एक ही साथ प्रयोग इस पद की विशेषता है, जो विचारणीय है।

દ્દ

म्हांरा ओलगिया' घर आज्यो जी।
सुख दुख खोलि कहूं अतर की, बेगा' बदन' बताज्यो जी।
च्यार पहर च्यारू जुग बीत्या, नैणा नीद न आवै जी।
पूरण ब्रह्म अखंड अविनासी, तुम बिन बिरह सतावै जी।
नैणा नीर आम ज्यूँ झरण, ज्यूँ मेघ झरण लाया जी।
रतवती इत राम कत बिन, फिरत बदन बिलखाया जी।
साघू सजन मिलै सिर साटै, तन मन करूं बधाई जी।
जन मीराँ नै मिलौ कृपा करि, जनिम जनिम मितराई जी।
॥२६५॥

१ परदेशवासी प्रीयतम, २ शीघ्र, ३ मुख।

जोगिया म्हांने दरस दियां सुख होइ। नातिर दुखी जग माहि जीबडो, निसि दिन झूरैं तोइ। दरस दिवानी भई बावरी, डोली सब ही देस। मीरॉ दासी भई है पडर, पलट्या काला केस। ॥२६६॥

ረ

तुम आवो जी प्रीतम मेरे, नित बिरहणी मारग हेरे।
दुख मेटण सुख दाइक' तुम हौ, किरपा करिल्यौ नेरे'।
बहुत दिना की जोऊ मारग, अब क्यूँ करो रे अबेरे'।
आतर अधिक कहू किस आगै, आज्यौ मित सबेरे।
मीरा दासी चरनन की, हम तेरे तुम मेरे। ॥२६७॥

9

प्यारे दरसन दीज्यौ रे, आइ रे आइ।
तुम बिन रह्यौ न जाइ रे जाइ।
जल बिन कंवल, चन्द बिन रजनी।
ऐसे तुम देख्या बिन सजनी।
किरपा करि कै बेग पधारो।
बिरह करेजा खाइ रे खाइ।
दिवस न भूख नीद नही नैना।
मुख सूँ कहत न आवै बैना।

१ किसी की विरह स्मृति मे शनै. शनै क्षीण होते जाना, २०सफ़ेद, ३ देने वाले, ४ निकट, ५ देर, ६ आतुरता, ७ मित्र, राजस्थानी मे 'मीत' प्रणय जनित मित्रता को ही कहते हैं।

आकुल व्याकुल फिर्ल रैन दिन।

मिलि करि ताप बुझाइ रे बुझाइ।

क्यूँ तरसावो अतरजामी।

आण मिलो किरपा करि स्वामी।

मीरॉ दासी जनम जनम की।

पड्राँगी तुम्हारे पांइ रे पाइ ॥२६८॥

+

इस पद की शैली "आइं रे आइ" आदि प्रयोग अन्य पदो से सर्वथा विभिन्न पड़ती है। पद की चतुर्थ पक्ति में "सजनी" शब्द का प्रयोग भी विचारणीय है। हिन्दू दर्शन के आधार पर कही भी आराध्य को "सजनी" के रूप में नहीं देखा गया है। पद में व्यक्त भावना भी प्राय. इन्ही शब्दों में अन्य पदों में मिल जाती है। मेरे विचार से ऐसे पदों को विभिन्न पदों के सम्मिश्रण से बना हुआ लोकगीत ही समझना अधिक उपर्युक्त प्रतीत होता है। डा० श्री कृष्ण लाल के मतानुसार यह पद सम्भवत रैदास का हो सकता है।

१०

माई म्हांरी हरी हू न बूझी बात।
पिंड मा सूँ प्राण पापी, निकसी क्यू निह जात।
पाट न खोल्या मुखां न बोल्या, साझ भई परभात।
अबोलणां ज्या बीतण लागे, तो काहे की कुसलात।
सावण आवण कह गया रे, हिर आवन की अप्स।
रेण अधेरी, बीज चमकें, तारा गिणत निरास।
लेइ कटारी कठ सारू, मरूंगी विष खाइ।
मीराँ दासी राम राती, लालच ही ललचाइ। ।।२६९॥

१ ५ूछी, हरि ने मेरी परवाह नहीं की, २ मे, ३ से, ४ अनबोले, बिना बोले हुए ।

पाठान्तर १,

माई म्हांरी हरि न बूझी बात।
पिडं मे से प्राण पापी, निकस क्यूँ नही जात।
रैण अधेरी, बिरह घेरी, तारा गिणत निसी जात।
ले कटारी कठ चीरू, करूगी अपघात'।
पाट न खोल्या, मुखा न बोल्या, साझि लग परभात।
अबोलना मे अविध बीती, काहे की कुसलात।
सुपन मे हरि दरस दीन्हों, मै न जाण्यो हरि जात।
नैना म्हारा उघिंड आया, रही मन पछतात।
आवण आवण होय रह्यो री, नही आवण की बात।
भीरा व्याकुल बिरहणी रे बाल ज्यो बिललात।

पद विशेष महत्वपूर्ण है। अभिव्यक्ति के आधार पर पद को दो अंशो मे बाटा जा सकता है। "माई ... कुसलात" अर्द्धाश से आराध्य की निकटता और अप्रसन्नता ही सिद्ध होती है। परन्तु "सावण आवण तारा गिणत निरास" से वियोग की ही स्थिति स्पष्ट हो उठती है। प्रथम पाठ की अन्तिम दोनो पक्तियो को उपर्युक्त दोनो ही अभिव्यक्तियो के साथ घटाया जा सकता है। द्वितीय पद की आठवी पक्ति की भावना विशेष विचारणीय है। पश्चात्ताप की अभिव्यक्ति दो एक अन्य पदो मे भी मिलती है।

पद की प्रमुख भावना के अनुसार आराध्य की निकटता और अप्रसन्नता ही व्यक्त होती है। इस अप्रसन्नता से ऊबकर मीराँ आत्महत्या का भी निश्चय कर लेती है, परन्तु आराध्य दर्शन के लोभ मे वह भी नही कर पाती। ऐसी अभिव्यक्ति किसी भी अन्य पद मे नहीं प्राप्त होती। अत उपर्युक्त पद विशेष रूप से विचारणीय है।

१ आत्महत्या, २ दरवाजा या पर्दा, ।

कुणं बांचे पाती, प्रभु बिन कुण बांचे पाती।
कागद लें ऊघी जी आए, कहा रहें साथी।
आवत जावत पांव घिसा रे, (वा'ला) अखियां भई राती।
कागद लें राधा बांचण बैठी, भर आई छाती।
नैन नीरज अब बहें, (वा'ला) गंगा बहि जाती।
पानां ज्यूं पीली पड़ी रे, (वा'ला) अझ नही खाती।
हिरि बिन जिवड़ो यूं जलै रे, (वा'ला) ज्यू दीपक संग बाती।
साचां कुछ चकोर चंद, घोलै बहि जाती।
अज नारी की बिनती रे, (वा'ला) राम मिले मिलजाती।
मनै भरोसा सम को रे, (वा'ला) ड्बत नार्यं हाथी।
दास मीरां लाल गिरधर, सांकड़ारों साथी।।।२७०॥
†

इस पद मे जगह जगह 'हरि' शब्द का प्रयोग हुआ है। 'हरिं शब्द के बदले कही 'राम' और कही 'कृष्ण' प्रयोगयुक्त पाठान्तर भी मिलते है। 'रे', 'वा'ला', 'जी' आदि शब्दो का प्रयोग अधिकाश राजस्थानी लोक-गीतो मे होता है। लय की पूर्ति ही इनका एकमात्र उदेश्य है। पद के प्रारम्भ मे ऊधव के पत्र लेकर आने का वर्णन है, परन्तु शेष पद मे ऊधव की कोई चर्चा नहीं है। पद विचारणीय है।

## १२

रावलौ बिडद मोहि रूड़ों लागे, पीड़ित पराये प्राण।
सगो सनेही मेरो और न कोई, बैरी सकल जहान।
ग्राह गह्यो गजराज उबार्यो, बूड न दियो छै जान'।
मीरा दासी अरज करत है, नाही जी सहारो आन। ॥२७१॥
'बैरी सकल जहान'' जैसी अभिव्यक्ति विचारणीय है। तथाकथित
मीराँ के पदों मे यही एक पद ऐसा है जिसमें 'हारे को हरिनाम' जैसी
भावना व्यक्त होती है।

१ कौन, २ बुरे दिन, ३ अच्छा, ४ बारात ।

तुम जीमों गिरघर लाल जी। मीरा दासी अरज करैं छे, सुनिए परम दयाल जी। छप्पन भोग छतीसो विजन, पावो जन प्रतिपाल जी। राज भोग आरोगो गिरघर, सनमुख राखोथाल जी। मीरा दासी चरण उदासी, कीजै बेग निहाल जी। ॥२७२॥

पद के प्रारम्भ और अन्त में मीरॉ दासी का प्रयोग हुआ है। एक ही पद में ऐसी पुनरुक्ति युक्त पद यह एक ही है। अन्तिम चरण में "चरण उदासी" प्रयोग सम्भवत उदासी सम्प्रदाय के प्रभाव का द्योतक है।

१४

तुम जीमो गिरघर लाल जू।
मीरा दासी अरज करें छै, मोकूँ करों निहाल जू।
या बिरियां है बालभोग की, लीज्यो चित मे घार जू।
केसर अतर पुषप के हरवा, इण विध करो सिणगार जू।
छप्पन भोग छतीसो विजन, लाई भर भर थाल जू।
पान गिलोरी सुगध मिलाकर, कीनी है सब त्यार जू।
मीराँ दासी परिक्रमा की, मौकूँ करौ निहाल जू। ॥२७३॥†

उपर्युक्त दोनो पदो का गहरा साम्य विचारणीय है। सम्भवत दोनों ही पद एक दूसरे के गेय रूपान्तर हो।

१५

पिया तेरे नाम लुभाणी हो। नाम लेत तिरता सुण्या, जैसे पाहण पाणी हो। सुगिरत कोइ न कियो, बहु करम कुमाणी हो।

१ भोजन करो, २ समय।

गणिका कीर पढांवता, बैंकुठ बसाणी हो। अरघ नाम कुजर लियो, बाकी अवध घटाणी हो। गरुड़ छाडि हरि घाइया, पसु जूण मिटाणी हो। नाम महातम गुरु दियो, परतीत पिछाणी हो। मीरॉ दासी रावली, अपणी कर जाणी हो।।।२७४॥

इस पद मे गुरु की चर्चा और पौराणिक गाथाओ का वर्णन मिलता है जिससे सत और वैष्णव , दोनो ही मतो का प्रभाव स्पष्ट हो उठता है।

#### १६

कहो तो गुण गाऊ रे, भजै राम राम सुवा, कहो तो गुण गांऊ रे।

सार की सिलियाँ को सूवा, पीजरो बणाऊ रे।

पीजरा मे आव सूवा, हाथ सूँ हलाऊं रे।

घीव कर घिबर सूवा, मो लापसी रधाऊ रे।

आम ही को रस सूवा, घोल घोल पाऊ रे।

कचन कोटि महल मिन्दर, मालिया झुकाऊ रे।

मालिया मे आव सूवा, मोतिडा बधाऊ रे।

बैठक करो तो सूवा, चादणी बिछाऊं रे।

प्रेम ही प्रताप सूवा, झाझरी बजाऊं रे।

जाई जाबू केतकी सूवा, फूलडा सुँघावूँ रे।

केसर भरियो बाटको सूवा, अक चरचाऊ रे।

मीराँ दासी सूवा राम की राती, चरणा ही चित लगाऊ रे।

॥२७५॥ क्री

१ बसा दिया, २ योनि, ३ विश्वास, ४ सीक, ५ गेहूँ से बनाया गया मीठा दलिया, ६ बना पाऊँ।

र्नाह जाऊ सासरे, माई, म्हाने मिलिया छै सिरजणहार।
सासू हरी सुमरना रे, सुसरो परमसतोष,
जेठ जुगा रो राजवी, रे, पिंव रहयो निरदोष।
देवर के दोय डीकरी रे, दौन्यौ ही राजकुमारी,
एक सब जगमोद्यो री, एक रही ब्रह्मचारी।
लाख चौरासी चुडलो रे वा'ला, प्रहिरियो पिया जी रे काज।
बाँह पकड़ी हरी लै चाल्या, मोहि दिना छै अविचल राज।
साधां मे म्हारो सासरो रे, पिया को बैकुठा बास।
फेरिन काल मे आवस्यां जी, यूँगावै छै मीरा दास ॥२७६॥†

इस तरह का एक पद गुजराती में भी मिलता है। 'डीकरी' (पुत्री) जैसे शब्द से भी इस पद की भाषा पर गुजराती प्रभाव स्पष्ट हो जाता है।

28

दीजो म्हांने द्वारिका को बास, रूड़ा रणछोड़ जी हो।
सुथान बासो नाम हिर को, माला लिये गुणकार।
सकल तीरथ गोमती रे वा'ला, सावरियां सिरदार।
पपैया ने मेघ पियारो, माछरी मधंनीर।
म्हांनै तो गिरिधर ही पियारो, छाड़यो जगत सूँ सीर।
तिजयो पीहर, सासरो तिजयो, सिहयो उपहास।
राणा जी रो बस तिजयो, राखो रावल पास।
मथुरा मे हिर जन्म लिया जी, कियो द्वारका बास।
सहस गोप्या रे, बालमो, गाव मीरा दास्।।२७७॥

१ बीच, २ तुम्हारे।

पाठान्तर १,

द्वारका रो बास दीज्यो, म्हाने द्वारका रो बास।
सुथान बासो नाम हरिको, जिन रो भोज न पार।
सकल तीरथ गोमती रेवा'ला, साविलया सिरदार।
पपीया ने मेघ प्यारो, मछली जल पास नीर।
म्हाने तो म्हारो साहिब प्यारो, छाड़चो जगत को आस (पास)।
तिजयो पीहर, सासरो तज्यो, सब उपवास।
राणा जी रो पार्स तिजयो, राख्यो रावल पास।
गोकुल सूँ प्रभु मथुरा आये, भये द्वारिका बास।
सहस गोप्या रो बालमो रे, गावै मीरा दास।

१९

द्वारिका को बास हो, मोहि द्वारका को बास। संख चक्र पद्म हूं ते, मिटे जग त्रास। सकल तीरथ गोमती मे करत निवास। सख झालरि झांझ बाजै, सदा सुख की रास। तजियो देसोबेस, पति गृह तज्यो, सम्पत्ति राजि। दासी मीरॉ सरन आई, तुम्हे अब सब लाजि। ॥२७८॥

पाँचवी पिक्त के द्वितीयार्द्ध का निम्नांकित पाठान्तर भी प्राप्त होता है .— "तिजयो राणा राज" ।

उपर्युक्त दोनों पदो मे साम्य विचारणीय है।

स्व० पुरोहित जी के शिष्य और सहयोगी पिडत सूर्य नारायण जी चर्तुवदी के अनुसार यह पद किसी "मीरॉ दास" किव का प्रतीत होता है। इसको देखते हुए यह कहा जा सकता है कि सम्भवत ऐसे "मीरॉ दासे या "दासी मीरॉ" प्रयोग युक्त सभी पद इन्ही उपर्युक्त किव के हो। यह "मीरॉ दासे" किव कौन और कहा के थे? इनका रचना काल क्या था? आदि बातें जाने बिना इस विषय पर कुछ

कहना सर्वथा ही भ्रामक होगा। पद स० १७ और १८ तथा इनके पाठा-न्तर तथा और भी कुछ पद ऐसे मिलते हैं जिनमें (मीरा दास) प्रयोग मिलता है। अत इन्हीं के आधार पर किसी नवीन सिद्धान्त का प्रतिपादन नहीं किया जा सकता ब

२०

म्हाँरा सतगुरु बेगा आज्यो जी, म्हाँरी सुख री सीर' बुहावज्यो जी।
तुम बिछडियाँ दुख पाऊँ जी, मेरा मन भाही मुरफाऊँ जी।
में कोयल ज्यूँ कुरलाऊँ जी, कुछ बाहर किह न जगाऊँ जी।
मोहि बाधण बिरह सताव जी, कोई किहया पार न पाव जी।
ज्यूँ जल त्याग्या मीना जी, तुम दरसन बिन खीना जी।
ज्यूँ चकवी रैण भाव जी, वा ऊगो भाण सहाव जी।
ऊ दिन कब करोला जी, म्हाँरे ऑगण पाँव घरोला जी।
अरज कर मीराँ दासी, गुरु पद रज की मै प्यासो जी।।२७९॥
पद की भाषा शुद्ध जोघपुरी बोली है।

१ वह घार विशेष जो सन्तान प्रेम के कारण माता के स्तनो से स्वत फूट निकलती है, २ वहा देना, ३ द्धाघिन, ४ उदित हुआ, ५ सूर्य।

## मिश्रित भाषा में प्राप्त पद

१

ऐसो पिया जान न दीजै हो।
सब सिखया मिलि राखिल्यो, नैनां सुख लीजै हो।
स्याम सलोनी सावरो, मुख देखत जीजै हो।
जिण जिण विधिया हिर मिलै, सोही विधी कीजै हो।
चन्दन काला नाग ज्यूँ, लपटाइ रहीजै हो।
चलो सखी री वहां जइयै, वाको दरसन कीजै हो।
बाहु काधै मेलिकै, तन लूमि रहीजै हो।
प्यालो आयो जहर को चरणोदक लीजै हो।
मीराँ दासी वारणै, अपनी कर लीजै हो। ॥२८०॥
†

''प्यालौ लीजै हो'' पिक्त का शेष पद से समन्वय नहीं होता। यह पद अधिकाश कीर्तन-मडली के पदो की लय पर ही है।

२

हे मेरो मन मोहना।
आयो नाहि सखी री, हे मेरो मन मोहना।
कै कहूं काज किया सतन का कै कहू गैल भुलावना।
कहा करू कित जाऊं मोरी सजनी, लाग्यो है बिरह सतावना।
मीरा दासी दरसण प्यासी, हरि चरणो चित लावणा।।२८१॥

₹

वारी वारी हो रामा हू वारी, तुम आज्यौ गली हमारी। तुम देख्यां बिन कल न पड़त है, जोऊ बाट तुम्हारी। कुण' सखी सू तुम रगराते, हम सू अधिक पियारी।
किरपा कर मोहि दरसण दीज्यो, सब तकसीर बिसारी।
तुम सरणागत परम दयाला, भेव जल तार मुरारी।
मीराँ दासी तुम चरणन कों, बार बार बलिहारी। ।।२८२॥

8

वैद को सारो निह रे माई, वैद को नही सारो।
किहत लिलता वैद बुलाऊ, आवै निन्द को प्यारो।
वो आया दुल नाहि रहैगो, मोहि पितयारो।
वैद आय कर हाथ जो पकड्यो, रोग है भारो।
परम पुरुष की लहर व्यापी, इस ग्रयो कारो। ॥२८३॥†

इस पद में मीरॉ का नाम कहीं भी नहीं आया है। कहीं कहीं निम्नाकित दो और पिक्तिया भी उपर्युक्त पद में ही जुडी मिलती है। जिसमें ''दासी मीरा लाल गिरघर'' का प्रयोग हुआ है। ''मोर चन्दों हाथ लें हरि, देत हैं झारी।

नार चन्दा हाथ ल हार, दत ह झारो। दासी मीरॉ लाल गिरधर, विष कियो न्यारी।"

4

अच्छे मीठे चाख चाख, बेर लाई भीलणी।
ऐसी कहा अचाखती ,रूप नही एक रती।
नीच कुल ओछी जात, अति ही कुचालणी।
झूठे फल लीन्हे राम, प्रेम की प्रतीत जाण।
हरिजू सो बॉध्यो हेत, बैकुन्ठ मे फूलणी।
ऐसी प्रीत करे सोई, दरस मीरॉ तेरे जोई।
पितत पावन प्रभु गोकुल, अहीरणी ।।२८४॥ ...

१ कौन, २ बूता, ३ विश्वास।

त्रभू, मेरा बेड़ा पार बाधान्यो जी।

मैं निगुनी में गुन नाही प्रभु जी, औगुण चित्त मत लाज्यो जी।

काड़ खडग राणा जी कोप्या, गरुढ चढ्या हरि आज्यो जी।

विषरा प्याला राणा जी भेज्या, चरणामृत करि पीज्यो जी।

काया नगर में घेर पड़चा छै, ऊपर आयर कीज्यो जी।

मीराँ दासी जनम जनम की, कठ लगाया कर लीज्यो जी।।२८५॥
†

पदिभिव्यक्ति असगत है। राणा जी के द्वारा 'खडग' प्रहार की कथा पद की प्रामाणिकता में विशष सदेह उपस्थित करती है। पद की शैली भी इस सदेह का समर्थन करती है।

૭

मेरी कानां' सुणज्यो जी करुणा निधान।
रावरो विरद मोय खांड रे, सो लागै परत पराये प्राण।
सगो सनेही मेरो और न कोई, बैरी सकल जहान।
ग्रह ग्रह्यो गजराज उबार्यो, बूड न दीनो न जान।
मीरॉ दासी अरज करत है, नही जी सहारो आन॥२८६॥

द्वितीय पिनत की अभिव्यक्ति स्पष्ट नहीं है। इस पिनत में प्रयुक्त 'परत' शब्द के बदले कही कही पीडित शब्द मिलता है।

ረ

िजोगिया के कहज्यो जी आदेस। जोगिया चतुर सुजाण सजनी, ध्याव सकर सेस। आवृंगी मै नाह रहुगी, रे म्हांरा पिव बिन परदेस।

१ कानो से सुनो, ध्यान देकर सुनो, २ ध्यान लगाता है।

करि किरपा प्रतिपाल मो परि, रखो न आपण देस।
माला मुद्रा भेखला रे, बाला खप्पर लूंगी हाथ।
जोगिण होय जुग ढूँढसूं रे,म्हारा राविलया री साथ।
सावण आवण किह गया रे, कर गया कौल अनेक।
गिणता गिणता घस गई रे,म्हांरा आंगिलयारी रेख।
पिव कारण पीली पड़ी रे, बाला जोबन वाली बेस ।
दास मीराँ राम भिज कै, तन मन कीन्हौ पेस ।।।२८७।।

पद की भाषा प्रमुखत राजस्थानी है। परन्तु अधिकाश क्रिया पदो पर खड़ी बोली का प्रभाव स्पष्ट है। सम्भवत गेय परम्परा ही इसके लिये उत्तरदायी हो।

९

जोगिया ने किहयो रे आदेस।
आऊँगी मैं नाही रहू रे, कर जटाधारी भेस।
चीर को फोड कथा पहिरू, लेऊगी उपदेस।
गिणते गिणते घिस गई रे, ऊगिलयो की रेख।
मुद्रा माला भेखलू, रे खप्पड लेऊ हाथ।
जोगिन होय जुग ढूँढसँ रे, राविलया के साथ।
प्राण हमारा वहाँ बसत है, यहाँ तो खाली खोड़।
बात पिता परिवार सूँ रे, रही तिनका तोड़।
पाँच पचीसो बस किए, मेरा पल्ला न पकड़े कोय।
मीराँ व्याकुल बिरहणी, कोई आय मिलावै मोय।।२८८॥

इस पद पर खडी बोली का प्रभाव और भी स्पष्ट हो जाता है। उपर्युक्त पाठ की द्वितीय पिक्त के उत्तराई में निम्नािकत पाठ भेद भी मिलता है:—

"कर जोगन को भेस।"

१ पहन लूँ, वेष घारण कर ल्ँ, २ पति, ३ वयस।

जोगिया ने कहजो जी आदेस।
आऊगी पण नही रहू, बाला, कर जोगिन को भेस।
प्राण हमारा वहा बसत है, यहा तो खाली खोड।
मात पिता अरु सकल कुटुम्ब सो, रही तिणका ज्यूँ तोड।
दड कमडल गूदड़ी रे बाला, कियो नबेलो सनेह।
प्रीतम अजहू न आइया, म्हारे योही बडो सनेस ।
गुरु को सबद कान मे पहिरू, अग विभूति रमाके।
जा कारण मै जगत न जोरै बाला, बालावा रे फिस मै जाके।
पाच पचीसूँ बस कर राखूँ, म्हारी पल्ली न पकड़ो कोय।
मीरा व्याकुल विरहणी रे बाला, हिर मिलीया सुख होय।।२८९॥

उपर्युक्त तीनो पदो के प्रथम अर्द्धाश मे गहरा साम्य हो उठता है। परन्तु जहाँ प्रथम दो पद मे सिर्फ नाथ प्रभाव ही स्पष्ट हो उठता है,वहाँ इस तीसरे पद पर सतमत का ही प्रभाव है। इस पद की भाषा पर खडी बोली का प्रभाव भी अधिक है।

११

राख कमडल गूदडी रे बाला, कियो नेवलो भेष।
प्रीतम ओज्यूं नै आइया, यो है बडो अनेस।
गुरु को शब्द कान मे पहिरू, अग विभूति रमाय।
जा कारण मैं जगत तज्यो है, भौरे लागी आय।
पाच पचीसा बस करू, पलो न पकडे कोय।
मीरॉ व्याकुल विरहणी, हिर मिल्या सुख होय ॥२९०॥†
यह पद उपर्युक्त तीनो पदो के सम्मिश्रण से बना हुआ गेय रूपान्तर प्रतीत होता है। इस पाठ की प्रथम पक्ति विशेष विचारणीय है।

१ यही, २ आशका, ३ फिर से अर्थात् लौटकर।

जोगिया जी दरसण दीजयो आइ। तेरे कारण सकल जग ढूँढया, घर घर अलख जगाइ। खान पान सब फीको लागै, नैणां नीर न माइ'। बहुत दिनां के बिछुरे प्यारे, तुम देख्यां सुख पाइ। मीरॉ दासी तुम चरणां की, मिलज्यो कंठ लगाइ ॥२९१॥

## ब्रजभाषा में प्राप्त पद

δ

सखी मन स्याम सूरत बसी। मुकूट कुडल करन बसी, मंद मुख पर हॅसी। बावरी कोऊ कहै मो को, कोई कहै कुलनासी। हस्ती की असवारी , पाछै लाख कुतिया भुसी। तजियो घुँघट लई गाती, सत देख्या खुसी। सील चोल पहन गल मे, भक्त मारग घुसी। ओस पानी नाहि पियो, छांह बादर किसी। दासि मीरॉ लाल गिरधर, प्रेम फदे फँसी ॥२९२॥

२

पिया अब घर आज्यो मोरे, तुम मेरे ह तोरे। मै जन तेरा पथ निहारूं, मारग चितवत तोरे। अवध बदीती अजहं न आये, दुतियन सुँ नेह जोरे। मीरॉ कहै प्रभु कब रे मिलोगे, दरसन बिन दोरें ॥२९३॥

१ समाय, २ सवारी का राजस्थानी अपभ्रश, ३ मै, ४ दु खमय।

पदन्की भाषा प्रधानत. ब्रजभाषा है, यद्यपि दो एक राजस्थानी शब्दो का प्रयोग भी हुआ है। पद के बीच मे ही "मै जन" का प्रयोग अन्य पदो से सर्वथा पृथक पडता है।

₹

कैसे जिऊ री माई, हिर बिन कैसे जिऊ री।
उदक दादुर पीनवत है, जल से ही उपजाई।
पल एक जल कूँ मीन बिसरे, तलफत मर जाई।
पिया बिन पीली भई रे, ज्यो काठ घुन खाय।
औषध भूल न सचरै रे, बाला, बैद फिरि जाय।
उदासी होय बन बन फिरू, रे बिथा तन छाई।
दासी मीरॉ लाल गिरधर, मिल्या है सुखदाई।।२९४॥

सम्पूर्ण पद से वियोग ही लक्षित होता है, तथापि अतिम पक्ति से मिलन की ही अभिन्यक्ति होती है।

X

मै हिरे बिन क्यो जिऊ री माय।
पिय कारण बौरी भयी, जस काठ ही घुन खाय।
औषद भूल न सचरे, मोहि लागो बौराय।
कमठ दादुर बसत जल मह, जल ही ते उपजाय।
मीन जल के बिछुरे तन, तलिफ के मर जाय।
पिय ढढन बन बन गईं, कहु मुरली धुन पाय।
मीराँ के प्रभु लाल गिरधर, मिल गए सुखदाय।।२९५॥
इस पद की तुलना मे प्रथम पद से पूर्वापर सगति अधिक है।

4

प्रभु बिन ना सरै माई।
भिरा प्राण निकस्या जात, हरि बिन ना सरै माई।
कमठ दादुर बसत जल में, जल से उपजाई।

मीन जल से बाहर कीन्हा, तुरत मर जाई।
काठ लकरी बन परी, काठ घुन खाईं।
ले अगन प्रभ डारि आए, भेसम हो जाई।
बन बन ढूँढत मैं फिरी, आली सुध नहि पाई।
एक बेर दरसण दीजैं, सब कसर मिटि जाई।
पात ज्यूँ पीरी परी, अरु विपत तन छाई।
दासि मीरॉ लाल गिरधर, मिल्या सुख छाई।।२९६॥

उपर्युक्त दोनो सम्मिश्रण से बना कुआ पद ही कुछ परिवर्त्तन के साथ स्वतत्र पद के रूप में चल पड़ा है। शेष पदाभिव्यक्ति से समन्वय नहीं होता, यह एक विशेष विचारणीय बात है।

દ્

मै अपने सैया सग साची।
अब काहे की लाज सजनी, परगट ह्वै नाची।
दिवस भूख न चैन कबहिन, नीद निसु नासी।
बेध वार को पार हवैगो, ज्ञान गुह गासी।
कुल कुटुम्ब सब आनि बैठे, जैसे मधुमासी।
दास मीरॉ लाल गिरधर, मिटी जग हॉसी॥२९७॥

उपर्युक्त पद का समर्पण द्योतक पद (स० १) से गहरा साम्य है। दोनो ही पदो पर सत-मत का गहरा प्रभाव स्पष्ट हो उठता है।

परिवार और समाज का गहरा विरोध कई पदो से अत्यन्त सुस्पष्ट हो उठता है तथापि उनके लौट आने की अभिव्यक्ति इस पद की विशेषता है।

9

राणा जी, सांवरे रग राची। कोई निरखत कोई हरखत है जी। कोई करत है हासी, कोई साची।
ताल मृदग बाजै मन्दिर मे, हौ हिर आगे नाची।
मीराँ दासी गिरधर जूकी, जनम जनम की जाची।।२९८।।
पदाभिव्यक्ति से वैष्णव परम्पदा का प्रभाव ही सस्पष्ट हो उठता है।

ረ

माई में तो गिरधर के रग राची।
माई हू स्याम के रग राची।
मेरे बीच परो मत कोऊ, बात चहु दिसी माची।
जागत रैनि रहै उर ऊपर, ज्यूँ कचन मणि खाची।
होय रही सब जग में जाहर, फेरि प्रगट होय नाची।
मिलि निसान बजाय कृष्ण सूँ, ज्यो कछु कहो सो साची।
जन मीराँ गिरधर की प्यारी, मोहबत है नाहि काची।।२९९॥
†

उपर्युक्त पद की भाषा और अभिव्यक्ति दोनो ही विचारणीय है। अभिव्यक्ति मे वह सरस गाम्भीर्य नही जो मीरॉ के पदो की विशेषता है। पद की तृतीय पक्ति अर्थ-हीन है। 'जन मीरॉ' का प्रयोग पद की प्रामाणिकता मे सदेह की पुष्टि करता है।

९

माई मे तो गिरधर रंग राची।
मेरे बीच पड़ो मत कोई बात चहू दिस माची।
जो मन सार मेरे मन उपज्यो, ज्यो कचन मणि साँचो।
और सब हीरो हो सिर ऊपर, मैं परगट होय नाची।
मुलक निसान बजावा कृष्ण के, जे कोई कहो सोई सांची।
मीराँ के प्रभु गिरधर नागर, मो मित नही कांची।।३००॥ †

१ हँस कर, खुश होकर।

यह पद उपर्युक्त पद (स॰ ९) का ही गेय रूपान्तर भात्र प्रतीत होता है। पदाभिव्यक्ति मे पूर्वापर सगित का अभाव है, इतना ही नहीं पद की अन्य पक्तिया अर्थहीन भी सिद्ध होती है।

१०

राणाजी मै तो सावरे रंग राची।
साजि सिगार बाध पग घूघरु, लोक लाज तजि नाची।
गई कुमित लई साधु की सगित भगत रूप भई साँची।
गाय गाय हिर के गुण निसदिन, काल व्याल सो बाची।
उण बिन सब जग खारो लागत, और बात सब कांची।
मीराँ श्री गिरधरलाल सूँ भगित रसीली जाची।।३०१।।†

भाव और भाषा दोनो ही के विचार से पद अपने मे पूर्ण है "मीरॉ श्री गिरधरलाल" जैसी अभिव्यक्ति विशेष विचारणीय है। ऐसा प्रयोग और भी कुछ पदो मे मिलता है, परन्तु ऐसे पदो की प्रामाणिकता विशष सदिग्ध है।

98

मै तो रंगराती गुँसाइयां, मै तेरे रंगराती।
औरो के पिया परदेस बसत है, लिख लिख भेजती पाती।
मेरे पिया मेरे निकट बसत है, कह ना सकूँ सरमाती।
सुवा सुवा चोला पहर सखी, मै झरमट खेलन जाती।
खेलत खेलत मिले सांवरे, खोल मिली हिय गाती।
मदवा मी पी सब मदमाती, मै विन पिया मदमाती।
प्रेम मदी का मै इषचाष्या, मै छकी रहू दिन राती।
वह दूल्हा मोहि व्याहन आवै, आप कृश्न ब्रजवासी।
मीराँ के गिरधर मन मान्यो, मै स्याम सुन्दर की दासी।।३०२॥

इस पद पर सतमत का गहरा प्रभाव सुस्पष्ट है।

मं गिरधर रग राती, सैया मै।
पचरग चोला पहर सखी मैं झिरमिट खेलन जाती।
ओह झिरमिट मा मिल्यो स्नवरो खोल मिली तन गाती।
जिन का पिया परदेस बसत है, लिख लिख भेजे पाती।
मेरा पिया मेरे हीय बसत है, ना कहू आती जाती।
चदा जायगा सूरज जायगा, जायगी धरणी अकासी।
पवन पाणी दोनू ही जा येगे, अटल रहै अविनासी।
सुरत निरत का दिवला सजोले, मनसा की करले बाती।
प्रेम हटी का तेल मगा ले, जगे रहचा दिन राती।
सतगुरु मिलिया सासा भाग्या, सैन बताई साची।
ना घर तेरा न घर मेरा, गावै मीराँ दासी।।३०३॥

१३

सखी री मै तो गिरधर के रग राती।
पचरग मेरा चोला रगा दे, मै झुरमट खेलन जाती।
झुरमुट मे मेरा साई मिलेगा, खोल आडम्बर गाती।
चदा जायगा सूरज जायगा, जायगा घरण अकासी।
पावन पाणी दोनो ही जायगे, अटल रहे अविनासी।
सुरत निरत का दिवला सजोले, मनसा की कर बाती।
प्रेम हटी का तेल बना ले, जगा करे दिन राती।
जिनके पिय परदेस बसत है, लिख लिख भेजे पाती।
मेरे हिय मो माहि बसत है, कहूँ न आती जाती।
पी हर बसूँ न बसूँ सास घर, सतगुरु शब्द सगाती।
ना घर मेरा ना घर तेरा, मीराँ हरि रग राती॥३०४॥

उपर्युक्त तीनो पदो की भाषा व अभिव्यक्ति विशेष विचार-णीय है। तीनो ही पदो की भाषा अपेक्षाकृत अधिक आधुनिक है और तीनो पर ही सत मत का प्रभाव विशेष रूप से स्पष्ट हो उठा है। यह पद उपर्युक्त दोनो पदो (स० ३०२ और ३०३) के सम्मिश्रण से बना हुआ एक नया रूपान्तर मात्र प्रतीत होता है।)

\***१**४

सांवरे रग राची, राणाजी हू तो।
बाध घूघरा प्रेम का, हू हरि आगे नाची।
एक निरखत है एक परखत है, एक करत मोरी हासी।
और लोग म्हारो काई करसी, हू हरि जी की दासी।
राणो विष को प्यालो भेज्यो, हू तो हिम्मत काची।
मीराँ चरणा लाग रही छै, साची।।३०५॥

यह पाठ पहले चार पाठो के ही अधिक निकट पडता है। इसकी भाषा मिश्रित है तथापि राजस्थानी की ओर ही विशेषत झुकी हुई है। भावाभिव्यक्ति में एक नूतनता है, "हू तो हिम्मत की काची"। जैसी अभिव्यक्ति अन्य प्राय प्राप्त पदो में मीरॉ पीवत हासी" जैसी अभिव्यक्ति के विरुद्ध पडती है।

विभिन्न पदो का सम्मिश्रण ही इस पद का आधार प्रतीत होता है।

१५

राणाजी हो मै साधुन रग राती।
काहू को पिया परदेस बसत है, लिख लिख भेजती पाती।
मेरो पियो मेरे माहि बसत है, किह न सकूँ सरमाती।
सहो कसूँमी ओढ दुपट्टी, झुरमुट • खेलन जाती।
झुरमुट खोल मिले यदुनन्दन, खोल मिली मिल साती।
और सखी मद पीवन भाई, मै मद की मदमाती।
मै मद पियो पचवटी को, छकी रहूँ दिन राती।
सुन्न सिखर के द्वारे आके, मोहि मिले अविनासी।
मीरॉ के प्रभु गिरिधर नुगर, जनम जनम की दासी।।३०६।।

इस पद को विभिन्न भी कुछ परिवर्तन के साथ चला हुआ पदो का सम्मिश्रण ही कहा जा सकता है।

१६

राम तने रग राची, राणा मै तो साविलया रग राची।
ताल पखावज मिरदग बाजा, साधो आगे नाची रे।
कोई कहे मीरा भई बावरी, कोई कहै मदमाती रे।
विष का जो प्याला राणा भर भेज्या, अमृत कर आरोगी रे।
मीरा कहे प्रभु गिरिधर नागर जनम जनम की दासी रे।
॥३०७॥

विभिन्न पदो का सूम्मिश्रण ही इस पद का भी आधार प्रतीत होता है।

१७

गोपाल रग राची, मै श्याम रग राची।
कहा भयो जल विषय के खाये, तिनहुते बॉची।
तात मात लोग कुटुम्ब तिन कीनी उपहासी।
नन्द नन्दन गोपी ग्वाल तिनके आगे मै नाची।
और सकल छाँडे के मै भिक्त काछ काँची।
मीरा के प्रभु गिरधर नागर, जानत झूठी साँची।।३०८॥

उपर्युक्त दस पदो में एक गहरा साम्य है। यहाँ तक कि सरसरी दृष्टि से देखने पर ये सभी पद एक दूसरे के गेय रूपान्तर से प्रतीत होते है। परन्तु इन पूर विचार करने से दो शैलियाँ सर्वथा स्पष्ट दीखती है। "राँची", "साँची", "नाची" आदि तुकान्त पद एक शैली विशेष के है। ऐसे पदो पर कही कही सतमत का हल्का सा प्रभाव मिल जाता है, फिर भी इनकी भावाभिव्यक्ति प्रधानत वैष्णव-परम्परा से ही प्रभावित है। ऐसे पदो की भाषा भी कुछ राजस्थानी

१ खा लिया, यहा होगा पी लिया।

की ओर झुकी हुई है। "राती", "माती", "पाती" आदि तुकान्त पद दूसरी शैली के है। इनकी भावाभिव्यक्ति पूर्वोक्त पदो की अभि-व्यक्ति से सर्वथा भिन्न पड़ती है। इन पर सतमत का ही स्पष्ट प्रभाव है इनकी भाषा भी खडी बोली से प्रभावित ब्रजभाषा है।

## १८

भीड छाडि बीर बैद मेरे पीर न्यारी है।
करक कलेंजे मारी ओखद न लागै कारी।
तुम घरि जावो बैद मेरे पीर भारी है।
बिरिहत बिरह बाढचो, तातै दुख भयो गाढो।
बिरह के बान ले बिरहिन मारी है।
चित ही पिया की प्यारी नेक हूँ न होवे न्यारी।
मीराँ तो आजार बाँध बैद गिरधारी है। ॥३०९।

सूर्यनारायण जी चर्तुवदी के अनुसार यह पद मीराँ का नही अपितृ "मीराँ लीला" करन वालो का है। पद की शैली को देखते हुए मैं भी निसकोच उनका समर्थन करती हूँ।

## १९

हरि बिन कूँण गिति मेरी।
तुम मेरे प्रतिपाल किह्ये, मे रावरी चेरी।
आदि अत निज नाव तेरो, हिया मे फेरी।
बिर बेरि पुकारि कहू, प्रभु आरित है तेरी।
यो ससार बिकार सागर, बीच मे घेरी।
नाव फाटी प्रभु पाल बाधो, बूडत है बेरी।
विरहणी पिव की बाट जोवै, राखिल्यो नेरी ।
दासी मीराँ राम रटत है, मै सरण हूँ तेरी सहर्रा।

१ कौन, २ निकट्।

पद की भाषा प्रमुखत ब्रजभाषा है। परन्तु "कूँण" "नेरी" आदि दो एक राजस्थानी शब्दो का प्रयोग भी हुआ है। पद की छठी पक्ति मे "बेरी" शब्द का अर्थ स्पष्ट नही होता। बहुत सभव है कि बार बार के अर्थ मे यहां "बेरी" का प्रयोग हुआ हो।

२०

हिर तुम हरो जन् की भीर। द्रौपदी की लाज राख्यो, तुम बढायो चीर। भक्त कारन रूप नरहिर, धार्यो आप सरीर। हिरिनकस्यप मार लीन्हो, धर्यो नाहि न धीर। बूडते गजराज राख्यो, कियो बाहर नीर। दास मीरा लाल गिरधर, दुख जहाँ तहाँ पीर। ॥३११॥

अन्तिम पिन्ति के उत्तरार्द्ध मे प्रयुक्त "पीर" शब्द निरर्थक ही प्रतीत होता है। बहुत सम्भव है कि "सीर" शब्द का एतदर्थ द्योतक किसी अन्य शब्द का प्रयोग हुआ हो। "सीर" राजस्थानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है "साथ" या "साथ देने वाला"। अत अर्थ देखते हुए "सीर" का प्रयोग उपयुक्त ही लगता है। पाठान्तर मे "सीर" का प्रयोग मिलता भी है।

## पाठान्तर १,

हरी तुम हरौ जन की भीर।

द्रौपदी की लाज राखी, तुरत बढायो चीर।
भगत कारण रूप नरहरी धारियो नाहिन धीर।
बूडतो गजराज राख्यो, कियो बाहर नीर।
दासी, मीरॉ लाल गिरधर, करण कंवल पैसीर।

पाठान्तर मे "सीर" शब्द "सिर" या "मस्तक" के ही अर्थ मे आया है। कहना सम्भव नही कि कौन प्राठ प्रामाणिक है।

मन रे परिस हिर के चरण।
सुभग सीतल कवल कोमल, त्रिविध ज्वाला हरण।
जिण चरण प्रहलाद परसे, इन्द्र पदवी धरण।
जिण चरण ध्रुव अटल कीन्हे, सखी अपनी शरण।
जिण चरण ब्रह्माड प्रभु परिस लीणो, तरी गौतम घरण।
जिण चरण काली नाग नाथ्यो, गोषी लीला करण।
जिण चरण गोबरधन धार्यो, इन्द्र को गर्व हरण।
दासी मीरॉ लाल गिरधर, अगम तारण तरण। ॥३१२॥
पद की भाषा शुद्ध ब्रजभाषा है। अत प्रत्येक पक्ति का प्रथम शब्द
"जिण" न होकर "जिन" होना ही अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है।

#### 22

मै तो तेरी सरण परी रे, राम, ज्यूँ जाणे ज्यूँ तार। अड़ेसठ तीरथ भ्रमि भ्रमि आयो, मन नाहि मानि हार। या जग मे कोई नही आपणा, सुणियौ श्रवण मुरार। मीरां दासी राम भरोसे, जग का फदा निवार। ॥३१३॥

पद की तृतीय पिक्त का उत्तराई अर्थहीन है। बहुत सम्भव है कि "सुणियौ कृष्ण मुरार" पाठ हो। ऐसा होने पर सम्बोधन की पुनुरुक्ति अवश्य हो जाती है, तथापि अर्थ सगित बैठ जाती है।

## २३

निह ऐसो जनम बारम्बार। का जाणूँ कुछ पुण्य प्रगटे, मानुसा अवतार। बढत छिन छिन घटत पल पल, जात न लागे बार। बिरछ के ज्यूँ पात टूटे, बहुरि न लागे, डार। १३ भौ सागर अति जोर किह्ए, अनत उडी बार।
राम नाम का बाध बड़ो उतर परले पार।
ज्ञान चोसर, मडी चोहट्ट, सुरत पासा सार।
या दुनियाँ मे रची नाजी, जीत भावै हार।
साधु सन्त महन्त ज्ञानी, चलत करत पुकार।
दास मीराँ लाल गिरधर, जीवणाँ दिन च्यार। ॥३१४॥

## पाठन्तर १,

निह् ऐसो जनम बारम्बार।
क्या जानूँ कुछ पुण्य प्रगटे, मानुषा अवतार।
बढ़त पल पल, घटत छिन छिन, जात न लागे बार।
बिरछे के ज्यूँ पात टूटे, लगे निह पुनि डार।
भव सागर अति जोर किहए विषम औखी धार।
सुरत का नर बाध बेड़ा, बेग उतरो पार।
साधु सन्ता ते गहन्ता, चलत करत पुकार।
दासी मीराँ लाल गिरधर, जी वणो दिन चार।

उपर्युक्त पद सूरदास जी के पद का ही गेय रूपान्तर प्रतीत होता है (देखिये "मीराँ, एक अध्ययन")। पाठान्तर पर सन्त-मत का प्रभाव स्पष्ट है।

२४

यहि विधि भिक्त कैसे होय।

मन की मैल हिये से न छूटी, दियो तिलक सिर धोय।

काम कूकर लोभ डोरी, बाधि मोहि चडाल।

कोध कसाई रहत घट मे कैसे मिले गोपाल।

बिंलार विषया लालची रे, ताहि भोजन देत।

दीन हीन ह्वै क्षुधा तरसै, राम नाम न छेत।

आप ही आप पुजाय कै रे, फूलै अंग न समात।
अभिमान टीला किए बहु, कहु जल कहां ठहरात।
जा तेरे हिय अन्तर की जाणे, तासो कपट न बनै।
हिरदे हिर को नाव न आवे, मुख ते मिणया गणे।
हिर हितु सो हेत कर, संसार आसा त्याग।
दासी मीरॉ लाल गिरधर, सहज कर वैराग। ॥३१५॥
इस पद पर सन्त-मत का प्रभाव बहुत स्पष्ट है।

## २५

मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई।
जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पृति सोई।
तात मात भ्रात बन्धु, अपना निह कोई।
छाडि दई कुल की कान, क्या करेगा कोई।
सतन ढिग बैठि बैठि, लोक लाज खोई।
चुनरी के किए टूक टूक, ओढ़ लीन्ही लोई।
मोती मूँगे उतार, बन माला पोई।
अंसुवन जल सीचि सीचि, प्रेम बेलि बोई।
अब तो बेल फैलि गई, आनन्द फल होई।
दूध की मथनिया, बड़े प्रेम से बिलोई।
माखन जब काढि लियो, छांछ पिये कोई।
आई मै भिक्त काज, जगत देखि रोई।
दासी मीराँ गिरधर प्रभु, तारो अब मोहि। ॥३१६॥
"दासी मीराँ गिरधर प्रभु" प्रयोग इस पद की विशेषता है।

## २६

मेरे तो राम नाम, दूसरा न कोई। दूसरा न कोई, सकल लोक जोई। भाई छोड़चा, बन्धु छोड़चा, छोड़चा सगासोई ।
साध संग बैठि बैठि, लोक लाज खोई।
भगत देखि राजी भई, जगत देखि रोई।
प्रेम नीर सीच सीच, विष बेलि धोई।
दिधि मथ घृत काढ़ि लियो, डार दियो छोई।
राणा विष को प्यालो भेजियो प्रिय मगन होई।
अब तो बात फैलि गई, जानै सब कोई।
मीरां राम लगन लगी, होनी होय सो होई ॥३१७॥

इस पाठ विशेष मे भी प्रथम पिक्त मे प्रयुक्त "राम" के बदले गिरधर नागर का भी प्रयोग मिलता है। "गिरधर नागर" पाठ ही विशेष रूपसे प्रसिद्ध है क्योंकि प्रचिलत मान्यतान्सार मीरॉ कृष्ण की की ही उपासिका मानी जाती है।

#### २७

गोविन्द सूँ प्रीत करत, तबही क्यूँ न हटकी।
अब तो बात फैल गई, जैसे बीज बटकी।
बीच को विचार नाहि, छाँय परी तटकी।
अब चूकौ तो ठौर नाहि, जैसे कला नट की।
जल के बुरी गाठ परी, रसना गुन रटकी।
अब तो छुड़ाय हारी, बहुत बार झटकी।
घर घर मे घोल मठोल बानी, घट घट की।
सब ही कर सीस धरि, लोक लाज पटकी।
मद की हस्ती समान फिरत, प्रेम लटकी।
दासी मीराँ भिक्त बुन्द, हिरदय बिच गटकी।।३१८॥

यह पर्द भी सूरदास जी के पद का ही गेय रूपान्तर भर प्रतीत होता है। (देखिये मीरॉ, एक अध्ययन)।

सखी री लाज बैरन भई।
श्री लाल गुपाल के संग्, काहे नाहि गई।
कठिन कूर अकूर आयो, साजि रथ कँह नई।
रथ चढाय गोपाल लैगी, हाथ मीजत रही।
कठिन छाती स्याम बिछुरत, बिरह मे तन तई।
दास मीरॉ लाल गिरधर, बिखरें क्यो ना गई।।३१९।।†

२९

सखी मोहे लाज बैरन भई।
चलत गुपाल लाल पिय के, सग क्यो ना गई।
चलन चाहत गोकुल ही ते, रथ सजायो नई।
बिरह व्याकुल होय सजनी, हाथ मल मल रही।
कठिन छाती स्याम बिछुरत, बिदर क्यो ना गई।
लेन अब संदेश पिय को, काहे पठऊँ दई।
कूबरी संग प्रीति कीन्ही, मोहे माला दई।
दास मीरॉ लाल गिरधर, प्रान दछना दई। ।।३२०।।

पद की चतुर्थ और छठी पिक्त में निम्नािकत पाठान्तर मिलतेहैं। चतुर्थ पंक्ति . "रुकमनी संग जाइबे को, हाथ मीजत रही।" छठी पिक्ति . "तुरत लिखि संदेस पिय को, काहि पठऊँ लई।"

दोनो ही पाठो में "दास मीराँ" प्रयोग मिलता है, यह विचारणीय है।

30

अब तो हरि नाम लौ लागी। सब जग को यह माखन चोरा, नाम धर्यो बैरागी। कह छोडी वह मोहन मुरली, कह छोडी सब गोपी।
मूँड मुँडाई डोरि कह बाधी, माथे मोहन टोपी।
मातु जसुमित माखन कारन, बाध्यो जाको पांव।
इयाम किसोर भये नव गोरा, चैतन्य तांको नांव।
पीताम्बर को भाव दिखावै, किट कोपीन कसे।
दास भक्त की दासी मीराँ, रसना कृष्ण रहे। ।।३२१॥

कहा जाता है कि यह पद मीराँ ने महाप्रभु चैतन्य देव को सम्बोधित कर बनाया था। अद्यावधि प्राप्त इतिहास के आधार पर मीराँ चैतन्य देव के समकालीन नहीं ठहरती। पद की अन्तिम पिक्त भी विशेष विचारणीय है। पद से व्यक्त होती भावना के आधार पर महाप्रभु चैतन्य स्वयं ही कृष्ण के अवतार सिद्ध होते हैं, परन्तु अन्तिम पिक्त के अनुसार "दास भक्त" सिद्ध होते हैं। यह "दास भक्त" कौन है? "मीरा दास" नाम से लिखने वाले और इस "दास भक्त" में भी एक रूपता हो सकती है या नहीं। यहाँ 'दास' का प्रयोग सभी भक्तों के लिये हुआ है, यह विशेष विचारणीय है। अभिव्यक्ति के आधार पर, मेरे विचार से, "दास भक्त" सम्बोधन किसी विशेष भक्त को ही लिक्षत करता है।

# गुजराती में प्राप्त पद

Ş

सूँ कर राना जी मारो चितड़ूँ चुरोये मारे मनहु बेधाये। करवा ना सूझे अगने धर नारे काम, भोजन न भावे नैन निद्रा हराम। जल जमनानो काठे ऊभा बलिभद्र वीर, बसरी बजावे वालो जमुना ने तीर। अभी बजारे गजरथ चाल्यो रे आय, स्वान् भसे तो तेनी सख्यान थाय। झख रे मारे रे पेला दुर्जन लोग, चितडूँ आटयूँ तो तेनी सिखामन फोक'। ज्यॉ स्यामलियो गिरधारी त्यॉ मारी आस, हरिखी निरखी गया मीरा दास। ॥३२२॥†

पदभिव्यक्ति मे पूर्वापर संबध का निर्वाह नही हुआ है।

2

म्हारे घेरे आवो सुन्दर क्याम, सोंले सनगार पेरो कोभता रे।
मोतिडे मॉग भरावुँ, वेणी गुँथावुँ, कोभे ढलकती हुँ तो ऊभी राजद्वार।
ऊँची हुं चहु ऊभेड़री रे, जोऊ पातिलयानी बाट।
बेग पधारो म्हांरा ओ साअंबा, तारे बेसणे मॉटु पाटैं।
मोर मुगट कोहामणो रे, गले गुँजा नो हार।
मुख मधुरी तारे हो मोरली रे, तारी चालतणी छे बलीहार।
दास मीरॉ बाई गिरधर नागर, हर्खी निर्खी गुण गाय।
कलयुग मॉ अये अवतिरयाँ, मने राखोनी चरणे करो साथ।।३२३॥ †
पूर्वापर सबध का निर्वाह इस पद मे भी नही हुआ। पद की

पूर्वापर सबध का निर्वाह इस पद में भी नहीं हुआ। पद की अन्तिम पिंक्त प्रामाणिकता के विरुद्ध गवाही देती है।

१ व्यर्थ, २ मै, ३ पीड़ा, ४ मै हम,

विट्ठल वाहेला आवोरे, वाटडी जाऊ हरिख निरिख मन मोहियुँ रे वाही गाऊ। टेक।

वाहला म्हारा रसोई बनावी छे, सारी की धी छे सुन्दर थारी रे। वाहला म्हारा केसार पिरिसयो छे, प्रीते प्रभु जमो पूरन प्रीत रे। वाहला म्हारा दालि भात ने कढी, वडी सामाग्री सव की घी रे। वाहला म्हारा राइता शाक प्रापड छे सारा तम जमो प्रीतम मारा रे। वाहला म्हारा शरमाशो नही वारू कई कहे जो खाहुं खारुं रे। वाहला म्हारा कनक नी झारी भिर लाई तमने आचमन लेव रावुँ रे। वाहला म्हारा मुखवास लावी छूँ सारो, तमे उठो सेजे पधारो रे। वाहला म्हारा हेते रहो भूज पास, गुण गाय तेरी मीरा दास रे।।३२४॥ न

ऐसी हल्की भावाभिव्यक्ति वाले पदो की प्रामाणिकता सर्वथा अमान्य है। (देखे मीरा एक अध्ययन)।

8

जेने मारा प्रभुजी ने भिक्त न भावे रे, तेदे घर सीद जइये रे। जेने घर सन्त पाहुनो न आवे रे, तेने घर सीद जइये रे। स्वसुरो अमारो अग्नि नो भड़को, सासू सदानी सूली रे। एनी प्रत्ये मारु काई ना चाले रे, एने ऑगनिये नाखूँ पूला रे। जेठानी हमारी भवरानु जालु, देयरानी तो दिल माँ दाजी रे। नान्ही ननद तो मो मचोकडे ते भाग्ये अमारे कर मे पाजी रे। .....,ते बलता माँ नाके, छे वारी रे। मारा घर पछुवाड़े सीद पड़ी छे, बाई तु जीती हुं हारी रे।

१ अच्छी, २ किया है, ३ भोजन करो, ४ अच्छा, ५ भोजनोपरान्त मुख्य हुतु पान आदि।

तेने खुणे बेसी ने मै तो झीनुँ कातिउं रे, ते निथ राख्युँ काई कार्चुँ रे। दासी मीरा बाई गिरधर गुन गावे, तारा ऑगनिए माँ थेइ थेइ नाचुँरे। ॥३२५॥†

उपर्युक्त पद की प्रथम दो पिक्तयाँ शेष पद से सर्वथा भिन्न पडती है। इन दो पिक्तयों को छोड कर शेष पद से एक निम्न स्तर के घरेलू जीवन का ही चित्र स्पष्ट हो उठता है। ऐसे पदो की प्रामाणिकता आमन्य ही प्रतीत होती है—(देखे,मीराँ,एक अध्ययन) पद की अन्तिम पिक्त से भी अन्योक्ति ही स्पष्ट हो उठती है।

ų

भजलो नी सन्तो भजला नी साधो, रामजी बिन्ना कैसो जीवन रे।
तन तो बनाऊ तम्पूरो जीवन नो तार तनाऊ र् राम।
बन बन बाजे घूघरा, जीवने लाइ लडाऊं राम।
ऑगनिये अनियारा आटला (?) मन्दिर लीटया दीसे राम।
शेर अनाज ने सेवता जीवडा जाता ने हीसे राम।
काया ने आना आविया, ज्यो पाछा न पुरे राम।
सात सहेली ना झूमख मा, जीवने आगल बरावे राम।
तल तल होमिया, जरा आज्ञा न मोड़ूँ राम।
जीवड़ो जाय तो आवा देऊ, हरी ने भक्ती ना छोडूँ राम।
नी ने किनारे ंनैने नीर बहे बडाऊ राम।
कान्ह जी ने हाथ नी रेखा ड़े,बिन चम्पे कलियो आवे राम।
दास मीरा बाई नी बिनती, डाकुर दासी तुझ गहाऊ राम।। ३२६॥ ने

पद में पूर्वापर सम्बन्ध का अभाव है।

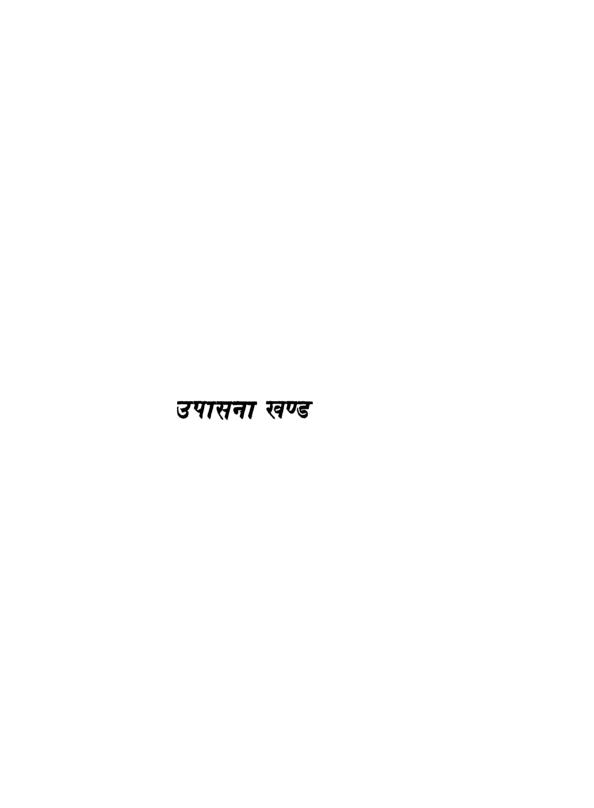

# वैष्णव प्रभाव द्योतक पद

# निर्वेदाभिव्यक्ति राजस्थानी में प्राप्त पद

δ

थोडी थोडी पावो गिरधारी लाल जी, मोली महाने आवै। नदन बन सूँ बूँटी आई, जोग ध्यान दरसावै। या बूटी दुरलभ देवन के, सेस सहस मुख गावै। शिव बिरचि जाको ध्यान धरत है, वेद पुरान सुनावै। मीराँ तो गिरधर रग राची, भिक्त पदारथ पावै।। ३२९॥

२

म्हारो मनडो लाग्यो हिर सूँ, में अरज कर अतर सूँ। माधुरि मूरत पलक न बिसर, सोले हिरदै धरसूँ। आवन कह गये अजहू न आये, बिन दरसण में तरसूँ। म्हारो जनम सुफल हुयो,जा दिन हिर के चरण परसूँ। मीरॉ के प्रभु गिरिधर नागर, तन मन अरपण करसूँ ॥३३०॥

पद की तृतीय पिक्त से वियोग लक्षित होता है।

३

मै थारे गुण रीझी हो रसिक गोपाल। निस बासर मोय आस तिहारी, दरसन द्यो नन्दलाल,।

१ नशा, २ चढता है।

सी मद भगत करो जी न साधो, मत बिसरो नन्दलाल। काहू के चदो काहू के मदो, काहू के उर में माल। प्रेम भरी मीरॉ जिन गरजै, हिरदै गिरधर लाल। (येक) घडी घडी पल मोय्रे जुग सम, बीतत हो गई हाल बेहाल। मीरॉ के प्रभु गिरिधर नागर, छुट गई जजाल।।३३१॥†

पदाभिव्यक्ति में सगति नहीं है।

ሄ

बाना रो बिडद दुहेलो रे। बाना पहर कहा गरबायो, मुक्ति न हामी खेलो (रे)। बाना रो प्रण-प्रह् लाद उबार्यो, बैर पिता सो गेल्यो (रे)। आगा घर पीछा मत ताको, दकतर नाहि चढैलो (रे)। मीरॉ जी ने भिक्ति कमाई, जहर पियालो गेल्यो (रे)। ।।३३२॥†

श्री सूर्यनारायण जी चतुर्वेदी के मतानुसार यह पद सम्भवत मीरॉ लीला करने वालो का है। "मीरॉ जी ने भिक्त कमाई" जैसी अभिव्यक्ति के आधार पर इस मत की पुष्टि होती है।

4

हरि से गरब किया सोई हारा।
गरब किया रतनागर सागर, जल खारा कर डारा।
गरब किया लकापित रावण, टूक टूक कर डारा।
गरब किया चकवे चकवी ने, रैन बिछोहा डारा।
गरब किया बन की चिरभी ने, मुख कारा कर डारा।

१ वेश भूषा, २ यश।

इन्द्र कोप किया ब्रज ऊपर, नख पर गिरिवर धारा। मीरॉ के प्रभु गिरिधर नागर, जीवन प्राण हमारा। ।।३३३।।†

चतुर्व दी जी के मतानुसार इस पद की प्रामाणिकता भी सदिग्ध ही है, क्योंकि शैली में गहरा अन्तर है। मैं भी चतुर्वे दी जी का समर्थन करती हूँ।

દ્

राणा जी करमारो सगाती', कुल में कोई नही।

एक तो मात रे दोय दोय डीकरा, ज्या की न्यारी न्यारी भात'।

(वाकी न्यारी न्यारी करमा रेख)।

एक तो राजाजी री गद्दी बैठिया, दूजो हलर बैल भर तो पेट।

एक तो भाखा रे दोय दोय डीकरी, ज्या की न्यारी न्यारी भात।

(वाकी न्यारी न्यारी कामा रेख)।

एक तो मोतियन माग भरावती, दूजी घर घर की पनिहार। एक तो गऊ रे दो दो बछड़ा, ज्याकी न्यारी न्यारी राणा भांत।

(वाकी न्यारी न्यारी करमां रेख)।

एक तो महादेवजी रे मदिर नादियो, दूजो वणजारारे हाथ। एक तो कुम्हार रे दोय दोय मटिकया,ज्याकी न्यारी न्यारी राण भात।

(ज्याकी न्यारी न्यारी करमा रेख)।

एक महादेव जी रे मिंदर जल, चढ़े दूजी चभारा रे हाथ। राणा जी करमां रो सगाती, जग मे कोऊ नही ॥३३४॥†

सम्पूर्ण पद मे मीराँ का कही वर्णन नही है। "राणाजी" जैसे सम्बोधन के कारण सम्भवत मीराँ का कहा जा सकता है, परन्तु यह पहलू बहुत हल्का जान पड़ता है। शब्द योजना अन्य पदो के अनुकूल नही पड़ती। पद को प्रक्षिप्त मानना ही अधिक युक्तियुक्त प्रतीत होता है।

१ साथी, २ भॉति, तरह, ३ भिन्न भिन्न।

साधू म्हांरे आइया हेली, वे गिरधर जी रा प्यारा। चरण घोय चरणामृत लेस्या, (हे) कलमल मेटन हार। प्राण तो अति प्रिय लागै, (हे) कबहुन करस्या न्यारा। प्रभुकृपा कीनी अति (मो) पर, सुधार्या जनम हमारा ॥३३५॥†

यह पद मीराँ का है, ऐसा कही से भी स्पष्ट नही होता। चतुर्वेदी जी "प्रभु कृपा किनी अति" के बदले "मीराँ के प्रभु गिरधर नागर" का व्यवहार करना उत्तम समझते है जिसका कोई कारण नही देते। ऐसा होने से प्रामाणिक पदो को छाँट लेना और भी कठिन हो जाता है। ऐसे पदो को मीराँ के नाम पर चलाने का प्रयास निर्थंक ही प्रतीत होता है।

6

बड़े घर ताली लागी, रे, म्हारा मन री डणारथ भागी रे।
छीलटिये म्हारो चित नही रे, डांबरिये कुण जाव।
गगा जमना सूँ काम नही रे, मै तो जाय मिलूँ परियाव।
हाल्या मोल्या सूँ काम नही रे, मै तो जाय करु दरबार।
काच कथीर सूँ काम नही रे, म्हांरे हीरा रो व्योपार।
भाग हमारो जागियो रे, भयो समंद सूँ सीर।
अमृत प्याला छाडि कै, कुण पिवै कडवी नीर।
पीपा को प्रभु परचो दीनो, दिया रे खजीना पूर।
मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, घणी मिल्या छै हजूर ॥३३६॥
पदाभिव्यक्ति मे सगति का अभाव है।

९

आवो सखी रली करां दे, पर घर गवण निवारि। झूठो माणिक मोतिया री , झूठी जगमग जोति। सूठा सब आभूषण री, साची प्रिया जी री प्रीति।
सूठा पाट पटम्बरा रे, झूठा दीक्सनी चीर।
साची पिया जी री गूदडी, जामे निरमल रहे सरीर।
छप्पन भोग बुहाइ दे रे, इन भोगिन मे दाग।
लूण अलूणो ही भलो है, अपने पियाजी के साग'।
देखि विराणे निवाण कूँ हे, क्यूं उपजावे खीज'।
कालर' आपणो ही भलो है, जामे निपज्वै' चीज।
छैल विराणे लाख को है, अपणे काज न होई।
ताके सग सिधारता है, भला कहेसी न कोई।
जाके सग सिधारता हे, भला कहे सन कोई।
अविनासी सूँ बालमा हे, जिन सूँ साची प्रीत।
मीराँ को प्रभु मिलिया हे, ऐसी ही भगित की रीत ।।३३७

पद से व्यक्त होती भावनाओं का अन्य भावाभिव्यक्ति से कोई समन्वय नहीं होता, पदाभिव्यक्ति में भी सगित नहीं है। सम्भवत कीर्तन मडली का ही कोई गीत हो।

१०

राम मोरी बाहडली जी गहो। या भव सागर मझधार में, थे ही निभावण हो। म्हारे ओगण धणा छै, हो प्रभु जी थे ही सहो तो सहो। मीरा के प्रभु हरि अविनासी, लाज बिदर की बहो। ।।३३८।।

कही कही प्रथम पक्ति मे प्रयुक्त ''राम'' सम्बोधन के बदले ''इयाम ' सम्बोधन भी मिलता है।

१ मारवाडी का शब्द है 'सागे'जिसका अर्थ है 'साथ'। यहाँ लय मिलाने के लिये ही 'सागे' का 'साग' हो गया हो, ऐसा प्रतीत होता है, २ क्रोध, ३ कुरूप, ४ उत्पन्न हो, ५ अवगुण, ६ बहुत ।

#### पाठान्तर १,

बाहडली जो गहो राम जी, म्हारी बाहडली जो गहो। भवसागर की तीक्षणधारा, थेई हो न नीमो (निमो) । महे तो छा ओगण का भरिया, थेई हो न सहो। मीरॉ के प्रभु गिरधर नागर विडद की लाज गहो। पद की द्वितीय पक्ति का उत्तराई अस्पष्ट है।

११

सूरत दीनानाथ सो लगी, तू तो समझ सुहागण सुरता नार ।
लगनी लहगो पहर सुहागण, बीती जाय बहार।
धन जोवण है पावणा री, मिलै न दूजी बार।
राम नाम को चुडलो पिहरों, प्रेम को सुरमो सार।
नक बेसर हिर नाम की री, उत्तर चलोनी परले पार।
ऐसे बर को क्या करू, जो जन्मे और मर जाय।
बर बिरए एक सावरों री, मेरो चुडलो अमर हो जाय।
मै जान्यों हिर में ठग्यों री, हरी ठग ले गयों मोय।
लख चौरासी मोरचा री, छिन मैं गोप्या छै विगोय।
सुरत चली जहां मैं चली रे, कृष्ण नाम झकार।
अविनासी की पोल पर जी, मीरा करें छै पुकार।।३३९॥†

पद की प्रथम दो और दो पिक्तयों से सतमत का प्रभाव सुस्पष्ट हो जाता है। बीच की पिक्तयाँ असम्बद्ध है। पद का प्रारम्भ होता है उपदेशात्मक शैली से, परन्तु अन्त होता है व्यक्तिगत भावनाओ की अभिव्यक्ति मे। ऐसे पदो की प्रामाणिकता विशेष रूपेण सिंदग्ध ही जान पडती है।

१ निर्वाह कर दिया, २ नथ, ३ उस पार।

सब जग रुठडा, रुठण द्यो, येक राम रुठो निह पावै।
गरभ' कियौ रतनागर सागर, नीर खारो कर डार्यो।
गरभ कियौ उन चकवा चकवी, रेण बिहोहो पार्यो।
गरभ कियौ उन वन की कोयल, रूप स्याम कर डार्यौ।
मोरा के प्रभु हरि अविनासी, हरि के चरण तन वार्यौ॥३४०॥

पद मे पूर्वापर सगति का अभाव है। सम्भवत यह कोई स्वतत्र पद न होकर पद स० ५ की ही कुछ पक्तियो का रुपान्तर है।

# निर्वेद

### मिश्रित भाषा में प्राप्त पद

δ

अरे मै तो ठाढी जपूँ रे राम माला रे।'
मै तो जपती नांव मेरे सायब का, आण मिलो नन्दलाला रे।
हाथ सुमरणी काख कूबडी, ओढ रही मृग छाला रे।
मोर मुकुट पीताम्बर सोहै, ओढे लाल दुसाला रे।
मीराँ के प्रभु गिरधर नागर, भगतन के प्रतिपाला रे ॥३४१॥

२

ज्याँरा चित चरणा से लागा, वे ही सबेरे जागा। पहले भूप भरतरी जागा, शहर उजीणी लाईं। सुणा सुणां बचन साहब सतगुरु का गोपीचन्द उठ भींगा।

१ गर्व, २ वियोग, ३ जिनका।

साहब सैन बलखारा राजा, बाण बिरहरा लागा।
आठ पहर कबीरा जागा, मरण जीवन भय भागा।
राणा रुस्या भय मोरे नाही, चित साहब से लागा।
मीरा बाई तो शरणे आया, लोक लाज भय त्यागा।।३४२॥
पद से सत मत का प्रभाव सुस्पष्ट हो उठता है।

3

माई म्हारे निरधन रो धन राम।
खाय न खूटै चोरन लूटै, विपति पड्या आवै काम।
दिन दिन प्रीति सवाई दूणी, समरण आगे याम।
मीरॉ के प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल बिसराम॥३४३॥+

#### पाठान्तर १,

माई म्हारे निरधन को धन राम। खाय न खूटे, चोर न लूटे, विपत पड्घा आवै काम। दिन दिन प्रीत सवाई दूणी, सुमभरण सूँ म्हारै काम। मीरॉ के प्रभु गिरधर नागर, चरणकमल बिसरामै।

जपर्युक्त दोनो पाठ ''पायो जी मै तो राम रतन धन पायो'' पद के ही गेय रुपान्तर प्रतीत होते है।

४

भजु मन चरण कंवल अविनासी। जेताई दीसे धरीन गगन बिच, तेताई सब उठि बासी। केंह्रो भयो तीरथ व्रत कीन्हे, कहा लिये करवत कासी। , इसे देही का गरब न करना, माटी में मिल जासी।

१ विश्राम, २ जितने ही, ३ उतने ही।

यो ससार चहर की बाजी, साझ पड्या उठ जासी।
कहा भयो है भगवा पहरया, घर तिज भयो सन्यासी।
जोगी होय जुगृति नही जाणी, उलटि जनम फिर आसी।
अरज करो अबला कर जोरे, स्याम तुम्हारी दासी।
मीरा के प्रभु गिरधर नागर, काटो जम की फांसी ॥३४४॥

उपर्युक्त पद पर सत मत का प्रभाव सुस्पष्ट है।

५

लगे रहना, लगे रहना, हरी भजन में लगे रहना।
साहेब का घर दूर है रे, जैसी लगी खजूर।
चढै तो चाखे प्रेम रस, पडे तो चकना चूर।
क्या बक्तर का पहनना रे, क्या ढालो की ओट।
सूरे पूरे का पारखा रे, लडी घणी से जोर।
कान्ह कटारी बडी रे गुरु गोविन्द तलवार।
घनुष्य रूपी माला बाध वो, कबू न लागे द्वार।
हाड चाम की देह बनी रे, नव नाड़ी दश कोर।
मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, लगी भर्म की चोट ॥३४५॥†

पद की पहली तीन और अतिम दो पिक्तियों से सतमत का प्रभाव जनसर्ह. स्पष्ट हो उठता है। पद का मध्याश अर्थहीन है। ऐसे पदो की ने प्रकृष्ट प्रामाणिकता में सदेह का होना सहज है।

દ્દ

भजन भरोसे अविनासी, मै तो भजन भरोसे। जप तप तीरथ कछूए न जाणूँ, करत मै उदास्नीरे। मत्र न जत्र कछुए न जाणूँ, वेद पढ्चो न गईं कांसी। मीरां के प्रभु गिरिधर नागर, चरणकवल की हूँ दासी।।३४६।।

भजन बिना जिवडा दुखी, मन तूराम भजन करी ले। जीव तुं जायगा जरुर, मन तू राम भजन करी हो। लाख रे चौर्यासी फेरा फिरोगे, जीव जन्मी जन्मी भरे। माता पिता तेरा दास ने धन्धु वाल्हे, कारज कछु ना सरे। हस्ती ने घोडा माल खजाना, धन भडार भयों घर मे। बाइ मीरॉ के प्रभू गिरिधर नागर, अरे मेरो चित भजन मे धरे। 1138011

उपर्युक्त पद की भाषा पर गुजराती प्रभाव 'वाल्हे' आदि स्पष्ट है।

6

तुम सुनो दयाल म्हांरी अरजी। भौ' सागर मे बही जात हूँ, काढो तो थारी मरजी। यो ससार सगो नही कोई, साचां रघुवर जी। मात पिता और कुटुम्ब कबीला, सब मतलब के गरजी। मीरॉ की प्रभु अरजी सुन लो,चरन लगाओ थांरी मरजी।।३४८।।

९

जग मे जीवणा थोड़ा रे, राम कुण करे जजार। मात पिता तो जन्म दियो है, करम दियो करतार। कई रे खायो कइ रे खरचियो, कइ रे कियो उपकार। दिया लिया तेरे सग चलेगा, और नही तेरी लार'ं। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, भज उतरो भव पार।।३४९॥

१ गुजराती शब्द जिसका अर्थ है 'और', २ भव, ३ पीछे।

काय कूँ न लियो तब नू काय कूँ न लियो।
राम जी को नाम तब तू काय कूँ न लियो।
नव मास तू ने उदर में राख्यो।
झूलणे झुलाओ, तू ने पारणे पोढायो।
बडो रे भयो तब तू कुल लजायो।
गुनका को बेटा गली माही डोले।
पिता बिन पुत्र ए गुनका को कहायो।
बाई मीरॉ के प्रभु तिहारा भजन बिना।
आवो रुडो मन खोवे ऐले गुभायो ॥३५०॥

पदाभिव्यक्ति मे असगति है। भाषा परं गुजराती प्रभाव है। पद की प्रामाणिकता विशेष सदिग्ध है।

११

भजले रे मन गोपाल गुणा।
अधम तरे अधिकार भजन सूँ, जोइ आये हरि की सरणा।
अविस्वास तो सिख बताऊ, अजामेल, गणिका, सदना।
जो कृपालु तन मन धन दीन्हो, नैन नासिका मुख रसना।
जाको रचत मास दस लागे, ताहि न सुमिरौ एक दिना।
बालापन सब खेल गमायो, तरुण भयो जब रुप घना।
वृद्ध भयो जब आलस उपज्यो, माया मोह भयो मगना।
गज अरु गीध हूँ तरे भजन सूँ, कोऊ तर्यो नही भजन बिना।
धना भगत पीपा मुनि सबरी, मीराँ की हु करो गणना।।३५१॥
अन्तिम पिनत के आधार पर यह सुस्पष्ट हो जाता है कि पद
मीराँ द्वारा रिचत नही।

१ पालने, २ गनिका, ३ मारवाडी में शब्द है 'अहला' जिसका अर्थ है 'व्यर्थ'।

राम कहिये रे गोविन्द कि मेरे।
ककर हीरा एक सरसा, हीरा किस कूँ किहए रे।
हीरा पण तो जब ही जाँणूँ, महगा मोल बिकइए रे।
कोयल कागा एक सरसा, कोयल किस को किहए रे।
कोयलपण तो जब ही जाणूँ, मीठा बचन सुनाइये रे।
हसा बगुला एक सूरीखा, हसा किस कूँ किहए रे।
हसा पण तो जद ही जाणूँ, चुग चुग मोती खइये रे।
जगत भगत के आवरे हैं, भगत किसकूँ किहए रे।
भगत पणो तो जबही जाणूँ, बोल सभी का सिहए रे।
मीराँ के प्रभु गिरिधर नागर, हिर चरणा चित दइए रे।
द्वारका के ठाकुर के सरण मे, जाकर रिहए रे

१३

रमइया बिन या जिवड़ो दु ख पावै, कहो कुण घीर बँघावै। या ससार कुबुध को माडो , साध सगित नही भावै। राम की निन्दा ठाणै, करम ही करम कुमावै । राम नाम बिनु मुकुति न पावै, फिर चौरासी जावै। साध सगित कबहू न जावे, मूरख जनम गवावै। मीराँ प्रभु गिरधर के सरणे, जीव परम पद पावै।।३५३॥ †

पद की पॉचवी पिक्त में पुनुरुक्ति है। प्रथम पिक्त को वियोग द्योतंक पदो में प्राप्त पिक्त का ही रुपान्तर कहा जा सकता है। इस पिक्त से व्यक्त होने वाली वियोग वेदना का कोई आभास शेष पद पर नहीं।

१ कुबुद्धि, पाप, २ पात्र, ३ कमाता है।

#### ब्रजभाषा में प्राप्त पद

ξ

बसो मोरे नैनन मे नृन्दलाल। मोहनी मूरत सावरि सूरित, बनै नैन विसाल। अधर सुधारस मुरिल राजित, उर बैजन्ती माल। छुद्र घटिका किट तट सोभित, नूपुर शब्द रसाल। मीरॉ प्रभु सत सुखदाई, भक्क वछल गोपाल ॥३५४॥

पद की भाषा शुद्ध साहित्यिक ब्रजभाषा है। यह देखते हुए अन्तिम पिक्त में व्यवहृत ''बछल'' शब्द अनुपयुक्त ठहरता है ''बछल'' शब्द के कारण लय भग भी होता है। अत ''बछल'' के बदले ''वत्सल'' का प्रयोग ही अधिक युक्तियुक्त होगा।

२

मेरो मन राम ही राम रटै रे।

राम नाम जप लीजै प्राणी, कोटिक पाप कटै रे।

जनम जनम के खत जू पुराने, नामही लेत फटे रे।

कनक कटोरे इम्प्रिता भरियो रे, पीवत कौन नटै रे।

मीरा कहै प्रभु हरि अविनासी, तन मन ताहि पटै रे।।३५५॥

पद की तीसरी पक्ति का शेष पद से पूर्वापर संबंध नहीं
बैठ रहा है।

३

नैया मेरी हरी तुम ही खवैया, तुमरी कृपा ते पार लगैया।
गहरी निदया नाव पुरानी, पार करो बलभद्र जू के भैया।
अजिमल गज गिनका तारी, शबरी अहिल्या (द्रोपदी) लाज रखैया।
मीरॉ के प्रभु गिरधर नागर, बार बार तुमरे ब्राल गैया।
॥३५६॥
†

चतुर्थ पक्ति का उत्तरार्द्ध अशुद्ध है।

राम नाम रस पीजै मनुआ, राम नाम रस पीजै। तज कुसग सतसग बैठ नित, हरि चरचा सुन लीजै। काम कोध मद लोभ मोईं कूँ, चित से बहाय दीजै। मीराँ के प्रभु गिरधर नागर, ताही के रग भीजै ॥३५७॥ †

उपर्युक्त पद मे "राम" गिरधर नागर" दोनो ही सम्बोधन का प्रयोग हुआ है यह विचारणीय है।

५

मेरा बेडा लगाय दीजो पार, प्रभु अरज करु छूँ।
या भव मे मै बहुत दुख पायो, ससा सोग निवार।
अष्ट करम की तलब लगी है, दूर करो दुख पार।
यो ससार सब बह्यो जात है, लख चौरासी धार।
मीराँ के प्रभु गिरिधर नागर, आवागमन निवार ।।३५८॥
†

प्रथम पक्ति में "करु छूँ" किया का प्रयोग शेष पद की शुद्ध ब्रज भाषा से सर्वथा भिन्न पडता है।

દ્

कृष्ण करो जजमान, प्रभु तुम कृष्ण करो जजमान। जाकी कीरति बेद बखानत, साखी देते पुरान। मोर मुकुट पीताम्बर शोभत, कुडल झलकत कान। मीरॉ के प्रभु गिरिधर नागर, दे दर्शन को दान ।।३५९॥†

पद की प्रथम पिक्त सर्वथा निरर्थक है। शेष पद वर्णनात्मक है। तृतीय पिक्त अन्य पदो में भी हूबहू इसी रूप में मिल जाती है।

G

धर्न आज की घरी, सतसंग मे परी। श्री मदभागोत श्रवण सुनी, रसना रटत हरी। मन डूबत लीला सागर मे, देही प्रीति धरी।
गुरु सतन की मोहिन सूरित, उर बिच आई अरी।
मीरॉ के प्रभु हरी अविनासी, सरणौ राखि हरी॥३६०॥
वैष्णव और सतमत दोनो का ही प्रभाव स्पष्ट है।

6

डब्बा में सालगरम बोलत क्यो निहया। हम बोलत तुम बोलत नाहि, काहे को मौन धरैयाँ। यह भव सागर अगम भरी है, काढ़ लेहूँ गहि बैयाँ। मीराँ के प्रभु गिरधर नागर, तुम्ही मोरे सैयाँ।।३६१॥ † पदाभिव्यक्ति असगत है।

9

तुम बिन स्याम कौन सुने (गो) मेरी।
ठाढी खेवटणी अरज करत है।
मलवा ने नाव पिछम फेरी।
निदया गहरी नाव पुराणी।
अघ पर बीच भंवर ने घेरी।
बोदी हैं प्रभु पार लगावो।
डूब जाय तो कहा रहें तेरी।
मीरा के प्रभु गिरिधर नागर।
कुल को त्याग शरण लिई तेरी। ॥३६२॥ †
पदाभिव्यक्ति स्पष्ट नहीं है।

१०

काहे को देह धरी, भजन बिन काह को देह धरी। गर्भवास की मास दिखाई, बाकी पीव लुरी। कोल बचन कर बाहर आयी, अब तुम भूल परी। नीब तन गारा बजे बधाई, कुटुंब सब देख डरी। मीरॉ के प्रभु गिरिधर नागर, जननी भार मरी ॥३६३॥† पदाभिव्यक्ति मे सगित नहीं हैं।

88

अब कोऊ कछु कहो दिल लागा रे। जाकी प्रीत लगी लालन से, कचन मिला सुहागा रे। हसा की प्रकृत हसा (ही) जाने, का जाने मर कागा रे। तन भी लागा, मन भी लागा ज्यो बाभण गल धागा रे। मीरा के प्रभू गिरिधर नागर, भाग हमार जागा रे।।३६४॥ †

पदाभिव्यक्ति में सगिति का अभाव है। पद में पूर्वापर सबन्ध का भी निर्वाह नहीं हुआ है। सघर्ष द्योतक पदों में भी एक पद ऐसा ही मिलता है। बहुत सम्भव है कि यह पद उसका गेय रुपान्तर मात्र हो।

१२

करम की गित न्यारी सन्तो, करम की गित न्यारी। बड़े बड़े नयन दिये मरधन कु, बन बन फरत उधारी रे। उज्बल वरन दीनी बगलन कु, कोयल कर दीनीकारी रे। औरन दीपन जल निरमल कीनो, समुदर कर दीनी खारी रे। मुरख कु तुम राज दियत हो, पण्डित फरत भिखारी रे। मीरॉ के प्रभु गिरिधर नागुन राना जी तो कान बिचारी रे। ॥३६५॥

१३

भजन भरोसे अविनाशी, मै तो भजन भरोसे अविनाशी। जपर्तप तीर्थ कछुए न जाणुं फरत मे उदासी रे।

१ कौल, बचन।

मत्र ने जत्र कछुए न जाणुँ बेद पढ्यो न गै काशी। मीराँ के प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल की हूँ दासी ॥३६६॥

88

कोई ना जाने हरिया तारी गित कोई ना जाने।
मिट्टी खात मुख देखा जसोदा चोदह भुवन भरिया।
पडी पाताल काली नागनाथ्यूँ सूरन शशी डरिया।
डूबत ब्रज राख लियो है कर गोबरधन धरिया।
मीरॉ के प्रभु गिरधर नागर सरने आयो सो तरिया।।।३६७॥

१५

चरण रज महिमा मे जानी।

ये ही चरण से गगा प्रगटी भगीरथ कुल तारी।

ये ही चरण से वित्र सुदामा हिर कचन धाम दीनी।

ये ही चरण से अहिल्या उधारी गौतम की पटरानी।

मीरॉ के प्रभु गिरधर नागर ये ही चरण कमल मे लपटानी।।३६८॥

१६

मेरो मन हर लिनो राजा रण छोड़, राजा रण छोड़, प्यारा रगीला रणछोड़ केशव माधव श्री पुरुषोत्तम कुबेर कल्याण कीजो। शख चक्र गदा पद्म विराजे, मुख मुरली घन घोर। मोर मुकुट सिर छत्र विराजे, कुण्डल की छब ओर। आस पास रतनागर सागर, गोमती जी करे कलोल। धजाँ पताका बहुत्याँ फरके, झालर फरत झकझोर। सब भगत के भाग्य ही प्रकटे, नाम धर्यो रणछोर। जे कोई तेरो नाम सुनावे, पावे युगल किशोर।' मीराँ बाई के प्रभु गिरधर नागुण कर ग्रहो नन्द किशोर।। ३६९॥

# गुजराती में प्राप्त पद

ξ

बोल माँ बोल माँ बोल माँ रे।

राधा कृष्ण बिना बीजूँ बोल माँ।
साकर शेलडीनो स्वाद तजी ने।
कडवो लीवडो घोल माँ रे।
चाँदा सूरजनु तेज तजी ने।
अगिया सगा ने प्रीत जोड माँ रे।
हीरा माणेक झबेर तजी ने,
कथीर सगाते मणि तोल माँ रे।
मीराँ कहे प्रभु गिरिधर नागर,
शरीर आप्यु सम तोल माँ रे ।।३७०।।

२

ध्यान धणी केरू धरवूँ रे, बीजुँ पारे शुँ कर्खूं। शुँ कर्खूं रे सुन्दर श्याम, बीजाने मारे शुँ कर्खूं। नित्य उठी शुभे नाहि अने धोई अरे, ध्यान धणीतणुं धरीए रे। साधु जन ने जमाडीओं वाला, जूढूँ वर्धे ते अभे जभीए रे। वृन्द ते वन माँ राच्यो रेवाला, राम मडल माँ तो अभे रमीए रे। हरिने चीर काम न आवे वालां, भगवाँ पहरीने अभे भभीए रे। बाई मीराँ के प्रभु-गिरिधर नागर, चरण कमल माँ चित धरीए रे।

।।३७१॥

पदाभिव्यक्तिमे वह गाम्भीर्य पूर्ण मधुरता नहीं जो मीरॉ के पदो की विशेषता है।

१ मत कर, २ धरना, ३ दूसरा, ४ भोजन करा कर, ५ दूसरे का, ६ बढे।

राम नाम साकर कटका हाँ रे, मुख आवे अभी रस गटका।
हाँरे जेने 'राम भजन प्रीत थोडी, तेनी' जी मड़ली लियो ने तोड़ी।
हाँरे जेने राम तना गुण गाया, तेने जमुना मार न खाया।
हाँ रे गुण गाये छे मीराँ बाई, तुम हिर चरने जाओ धाई।
बोल माँ बोल माँ बोल माँ रे, राधिका सुन बिन बोल माँ रे।
साकर सेरड़ी स्वाद तजी ने, कड़वो छिवड़ों घोल माँ रे।
चान्दा सूरजने तेज तजी रे, आगिया सधाथे प्रीत जोड माँ रे।
हीरा माणक जेवर तजी ने, कथीर सधा थे मनी तोल माँ रे।
मीराँ के प्रभु गिरधर नागर, सरीर आप्यूँ समतोल माँ रे ।।३७२॥+

उपर्युक्त पद का प्रथमाँश "राम नांम जाओ धाई। अभिन्यक्ति के आधार पर प्रक्षिप्त ही प्रतीत होता है। द्वितीयाश "बोल माँरें प्रीत जोड माँरे।" प्रथम पद (स०१) की हो पुनुरुक्ति है। ऐसे पद निश्चित रूप से प्रक्षिप्त कहे जा सकते है।

४

मुझ अबला ने मोटी नीरात थई सामलो घरे, नुम्हारे सॉचुरे। खाली धडाऊँ बीटलबर केरी, हार हरिनो म्हारे हिय रे। तीन माल चतुर भुज चुडलो, सिद्ध सोयी घरे जाइये रे। झाझरिया जगजीवन केरा, किसन गला री कठी रे। बिछुवा घुँघरा रामनारायण, अनवट अन्तरजामी रे। पेटी घड़ाऊ पुरुषोतम केरी, ने टीकम नाम नूँ तालो रे। कुञ्जी कराऊँ करणा नन्द केरी, ते मा गैषा नू मॉक्ट रे। सासर बासो सजी ने बैठी, अब नथीं कॉचू रे। मीरॉ के प्रभु गिरिघर नागर, हिर नु चरणे जाचू रे।

**きゅきます** 

१ जिसको, २ उसकी, ३ नीम, ४ नही।

मुखडानी माया लागी रे, मोहन प्यारा, मुखडानी माया लागी रे।
मुखडूं मैं जोयूँ तासूँ सर्व जग थे यूँ खारूँ, मन मारूँ, रहियूँ न्यारूँ रे।
संसारी नो सुख एवो झाझवाना नीर जे बूँ, तेने तुच्छ करी फेरिये रे।
ससारी नो सुख काचूँ, परणी ने रड़ावु पाछुँ, तेने घर सीद जइये रे।
परणूँ तो प्रीतम प्यारो, अखण सौभाग्य मारो, राण्डवानो भय टाल्यो रे।
मीराँ बाई बलिहारी आशा मूने एक तारी, हवे हूँ तो बड भागी रे।
॥३७४॥+

દ્

काम नहीं आवे तो काम नहीं आवे प्रभु बिना तुम्हारे काम नहीं आव। खिन खिन अन्न वो भोजन बनायो, तापरे तन तापकर लगायों रे। रत्न जतन किर एहि पुतर जायों, छनों छनों बाबु लाड लडायों रे। तिरया कहें तोरे साथ चलूँगी, लुटि लुटि वाको धन खायों रे। काढ काढ करे घर की बाहरी छनुरे रहेवा न पाया रे। बाई मीरा थे प्रभु गिरधर नागुण, चरणे रही चरण न धरायों रे।।।३७५॥ ।।३७५॥ ।।३७५॥ ।।३७५॥ ।।

9

हाँ रे चालो डाकोर माँ जई बसिये।
हाँ रे मने रग लगाडी रग रसिये रे।
हाँ रे प्रभात ने पहोर माँ नोबत बाजे।
हाँ रे अमे दरसन करना जइये रे।
हाँ रे अटपटी पाग केसरियो बाधो रे।
हाँ रे काने कुण्डल सोइये रे।
हाँ रे पीला पीताम्बर जरकस जामा।

१ देखा, २ हुआ, ३ ऐसा, ४ जैसा, ५ उसको, ६ अखड ७ अब।

हाँ रे मोतियन माल थी मोहिये रे।
हाँ रे चन्द्र बदन अनियाली आँखो।
हाँ रे मुखड़ो सुन्दर सोहिये रे।
हाँ रे रुमझूम रुमझूम नुपूर बाजे।
हाँ रे मन मोहियो मारू मोर लिये रे।
हाँ रे मीरा बाई कहे रे गिरधर नागर।
हाँ रे अगो अंग जाई मिलिये रे ।।३७६॥ †

उपर्युक्त पद गुजराती गरबा गीतों की तर्ज पर है।

1

सोकल डानूँ साल भिर भोटूँ हो जीरे घरमाँ सो कलडानूँ साल मोरे। हेमो ने हमारे मइयर बनावो वोला, हवे रहेवानूँ म्हाने खाँटु। कुबेरे पडीसुँ अभो वखडोर पीसूँ, हावे जीवा ने आल सिर चोटु। सासु हठीली ननद ढगारी वाला, नाना दिये रयुँ मे यूँ मोटु। मीराँ के प्रभु गिरधर नागर वाला, चरण कमल चितने ओठु॥३७७॥†

9

लेता लेता राम नाम रे, लोकड़याँ तो लाज मरे छे। हरि मन्दिर जाता पाव लिया रे दूखे, फिरि आवे सारो गाम रे। झगडो थाय त्याँ दौड़ी ने जाय रे, मुकी ने घर ना काम रे। भाड गवैया गाने का नृत्य करताँ, बेसी रहे चारे जाभ रे। मीराँ के प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल चित हाम रे।।३७८॥†

१०

हाँ रे मै तो की घी छैं ठाकोर थाली रे, पधारो बनमाली रे वनमाली। प्रभु कगाल तोरी दासी, हाँ रे प्रभु प्रेमना छो तमे प्यासी, दासी नी पूरजो

प्रभु साकर द्राख खजूरी, मॉहे न थी बासुरी के पुरी, मारे साँसु नण्दनी सुली।

प्रभु भॉत भॉत ना मेवा लावूँ, तमे पधारो वासु देवा मारे भुवन मा रजनी रेहवा। हाँ रे मे तो तजी छे लोकनी शका, प्रीतम का घर हे बका बाई मीराँ गे दीघा डका ॥३७९॥ †

88

काये क्ॅनलीयो तब तु कोय को न लीयो, रामजी को नाम तब तु काये को न लीयो।

नव नव माँस तुँने उदर में राख्यों, बड़ोरे भयो तबसे कुल लजायों। गुनका को बेटो गली माही डोले, पिता बिन पुत्र गुनका को कहायो। मीराँ बाई के प्रभु त्याहारा भजन बिना, आवो मनखोते ऐले गॅवायो। ॥३८०॥

## खड़ी बोली में प्राप्त पद

१

मै तो हरि गुण गावत नाचूगी।
अपने महल में बैठ कर प्रभु जी गीता भागवत बाचूँगी।
ज्ञान ध्यान की गठरी बाध कर, हिरदे मन में राचूँगी।
मीरॉ के प्रभु गिरधर नागर, सदा प्रेम रस चाखूँगी।।३८१॥
अभिव्यक्ति के आधार पर पद को प्रक्षिप्त कहा जा सकता है।

२

मालक कुल आलम के हो, तुम साँचे श्री भगवान। स्थावर जगम पावक पाणी, धरती बीच समान। सब मे जलवा तेरा देखा, कुदरत के कुरबान। सुंदामा के दारिद खोये, बाले की पहिचान। दो मुट्ठी तंडुल की चाबी, श्राप भये रथवान।

उन ने अपने कुल को देखा छूट गये तीर कमान। ना कोई मारे ना कोई मरता, तेरा यह अज्ञान। चेतन जीवन तो अजर अमर है, यह गीता को ज्ञान। मुझ पर तो प्रभु किरपा कींजे, बन्दी अपनी जान।।३८२।।†

उपर्युक्त पद मीरॉ विरचित है ऐसा आभास पद के किसी भी अश से नही मिलता। "मीर माधो" के निम्नाकित पद से उपर्युक्त पद की तुलना करने पर यह सुस्पष्ट हो जाता है कि "मीर माधो" का ही पद मीरॉ के नाम पर चल पड़ा है।

मालक कुल आलम के हो साँचे श्री भगवान ।
स्थावर जगम पानी पावक, घरती बीच समान।
सब में जलवा तेरा देखा, कुदरत के कुरबान।
सुदामा के दारिद खोये, पाडे की पहचान।
दो मुट्ठी तडुल की चाबी, बख्शे दो जहान।
भारत में अर्जुन की खातर, आप भये रथवान।
उसने अपने कुल को देखा, छूट गये तीर कमान।
ना कोई मारे ना कोई मरता, तेरा ही अजान।
यह तो चेतन अजर अमर है, यह गीता को ज्ञान।
मुझ अज्ञान पर किरपा कीजे, बन्दा अपना जान।
मीर माधो मैं शरण तिहारी, लागे चरनन ध्यान॥३८३॥
(बृहद्वाग रत्नाकर, पृ० १७७, पद १३८)

3

कछु लेना न देना मगन रहना।
नाय किसी की काणा सुनवी, नाय किसी को अपनी कहना।
गहरी गहरी नदिया नाव पुरानी, खेवटिये सूँ मिलते रहना।
मीरॉ के प्रभु गिरिधर नागर, सॉवरा के चरण मे चित देना ॥३८४॥
पदाभिव्यक्ति मे पूर्वपर संगति का अभाव है।

मीरॉ को प्रभु सांची दासी बनाओ।

झूठो घंघो से मेरा फ़दा छुडाओ।

लूटे ही लेत विवेक का डेरा।

बुधि बल यदिप करु बहुतेरा।

हाय राम, निह कछु बस मेरा।

मरत हू विवस प्रभु घाओ सबेरा।

घर्म उपदेश नित प्रति सुनती हू।

मन कुचाल से भी डरती हूं।

सदा साधु सेवा करती हू।

सुमिरण ध्यान मे चित घरती हू।

सुमिरण ध्यान मे चित घरती हू।

भित्त मार्ग दासी को दिखाओ।

मीरॉ को प्रभु साची दासी बनाओ ।।३८५॥

भाषा के आधार पर पद की प्रामाणिकता विशेष सदिग्ध है।

### विभिन्न बोलियों में प्राप्त पद

ξ

बन्दे बन्दगी मत भूल। चार दिना की कर ले डूबी, ज्यूँ पाडिभरा फूल। आया था ए लोभ के कारण, भूल गमाया मूल। मीराँ के प्रभु गिरिधर नागर, रहना वे 'हजूर। ॥३८६॥†

उपर्युक्त पद में ब्रज और पंजाबी भाषा का अजीब सम्मिश्रण है। अन्तिम पिक्त का द्वितीयांश 'रहना वे हजूर' भी अर्थ हीन ही प्रतीत होता है। पंजाबी भाषा के प्रभाव के कारण पद की प्रामा-णिकता विशेष संदिग्ध है।

# वैष्णव प्रभाव द्योतक पद

# पौराणिक गाथाएँ

राजस्थानी में प्राप्त पद

Ş

क्यूँ कर महे दिन काटा (नाथ जी), थे तो म्हांसू अतर राखों
(नाथ जी) राखों क्रपटी आंटा।
कुबज्या दासी कस राई की, फिरती कपड़ा फाटा,
वाकू तो पटरानी कीन्ही पहरे रेसम पाटा।
बाजूबन्द मूँदडी अंगुली नखसिख गहणों साटा,
पहर' कुबड़ी न्हावण चाली जमुन के घाटां।
धान ने भावै नीद न आवै, चिन्ता लगी निराटा,
मीरॉ के प्रभु गिरिधर नागर, देख देख हियों फाटां।
॥३८७॥+

२

दूर रहो रे कवर नदना रे, परे रह रे कवर नदना रे। कारी कामरी वारा तू रे कान जी ओ, थे तो रीझ्या सालूडा री कोर जी ओ। गज मोत्या वारी राणी राधिका जी रे, श्री राधा गोरी ज्याको नाम छै रै।

१ पहन कर, २ दूर, ३ मोहित हो गये, ४ओढनी, ५मोती का राजस्थानी बहुवचन।

बाला हाथ जोडी ने करा बीनती रे,
म्हारो अबला को कह्योड़ों जादू मानजो रे।
मीरॉ मेडतणी रा म्हैला उभियया रे,
मै तो रीझ्या रीझ्या साधूडा री साथ मे रे ॥३८८॥†

यह पद राजस्थानी लोक गीतों की लय पर ही है। श्री सूर्यकरण जी चतुर्वेदी जी के अनुसार भी इसकी प्रामाणिकता सदिग्ध है।

₹

रुवमणी री लाज राखो, राखोला म्हांराजि। आजि रुवमण की लाज राखो। माता के मै घणि पियारी, नाही दोष पिता को। रुकमइयौ सिसुपाल बुलायो, नही मुख देखूँ वाको। थाका बिडद कूँ लोग हसैगो, जीव जावेगी म्हाको। मेरा स्याम कूँ कृष्न बतावै, नारद मूनीयो भाषो। मीराँ कहे यूँ रुवमणि कहत हैं, ऊँच नीच मित राखो। ॥३८९॥†

8

माधो जी, आया ही सरैगो, राणी रुक्मण का भरतार।
लिखी पितया द्विज हाथ पठावो, द्वारका ने गमन करैगी।
बडे बडे भूल महावल जोधा, कुण से कोण घटैगी।
यो सिसपाल चंदेरी को राजा, कूडी साँख भरैगी।
मीराँ कहै यूँ रुक्मणी कहत है, योको ही बिड़द लजैगी।
॥३९०॥†

१ कहा हुआ।

प्रसिद्ध है कि मीराँ ने रुक्मणी मगल नामक एक ग्रथ की रचना भी की थी, परन्तु अभी तक इस ग्रथ की उपलब्धि नहीं हुई है। श्री सूर्य-करण जी चतुर्वें दी का मत है कि उपर्युक्त दोनो पद सम्भवत उसी ग्रथ -के अश हो। सम्पूर्ण ग्रथ के अश्राप्य होने के कारण मात्र दो चार पदो के आधार पर इस सबध में कोई निर्णय देना सभव नही।

ų

मत आवै रे नन्द का म्हांकी गृली।
म्हाकी गली की बाकी गुवालिन, मत ना लोग हँसावे रे।
सासु बुरी मेरी नणद हठीली, पाडोसण लख जावै ।
कोऊ गलियों में लुकतो छिपतो म्हांके कामी आवै रे।
मीरा के प्रभु गिरधर नागर, झूठो ही ललचावे रे ।।३९१॥ †

દ્

म्हासूँ मुखड़ै क्यूँ निह बोली।
म्हासूँ काई गुना लियो छै अबोले।
पहली प्रीति करी हिर हम सूँ, प्रेम प्रीति को झोलो।
प्रेम प्रीति की गाठना धुलि गई, याने कुण विधि खोलो।
कुब्जा दासी कसराय की, अक भिर भिर तोलो।
मीराँ के प्रभु कबर मिलोगे, हिवडा री गाठंवा खोलो।।३९२॥ †

G

मोहन मुसक्याने सखी लागे सोही जाणे। मै जल जमुना जात वृन्दावन वो पीछे से आयो।

१ पडोसी स्त्रियाँ, २ लख जावे, भॉप लेना।

काकरी दे मोरी गगरी गिराई, जोरी से बैया मरोरी।

सखी कोई रीत न जाणे।

मैं दिघ बेचन जात वृन्दावन वो सामे से आयो।
दिघ की मटकी सिर से गिराई लूट लूट दिघ खाणे,

सखी कोई मरम न जाणे।

घायल की गित घायल जाणे, जे कोई निकसे जाणे।

मीराँ को कह्यो बुरा न मानो, आखिर जात अहीर।

सखी ये प्रीत न जाणे।।३९३॥+

पद के तीसरे अश का शेष पद से समन्वय नही होता। श्री सूर्य-करण चतुर्वेदी जी के मतानुसार भी यह पद मीरॉ का प्रतीत नही होता।

۷.

नन्द जी रे आज बधावणो छै।
गहमह हुई रंग रावल मै, निरिख नैना सुख पावनो छै।
भाभी जी, म्यो था सूँ पूछां, आजिरो द्योस सुहावणो छै।
मीरॉ के प्रभु गिरिधर जनिमया, हुवो मनोरथ भावनो छै।
॥३९४॥†

९

हे री माँ नन्द को' गुमानी, म्हारे मनडे बस्यो।
गहे दुम डार कदम की ठाढ़ो, मृदु मुस्काय म्हारी ओर हंस्यो।
पीताम्बर फिट काछनी काछे, रतन जिटत माथे मुकुट कस्यो।
मीराँ के प्रभु गिरधर नागर, निरख बदन म्हारो मनडो फस्यो।
॥३९५॥

१ नन्दा का पुत्र, 'नन्द को', 'नन्द का' आदि प्रयोग राजस्थानी भाषा की शैली में प्राय प्राप्त होते हैं,

कुछ दोष निह कुबज्या ने, बीर' अपना श्याम खोटा।
आप न आवे पितयाँ न भेजे, कागज का कोई टोटा।
नौ लख घेनु नन्द घर दूँघे, माखन का नही टोटा।
आप ही जाय द्वारिका छाये, ले समदर' की ओटा।
कुबज्या दासी नन्दराय की, वे नन्द जी के ढोटा।
मीराँ के प्रभु गिरिधर नागर, कुबज्या बडी हरी छोटा।
॥३९६॥+

एक निम्माकित ऐसा ही पद 'चन्द्रसखीं के नाम पर भी प्रचलित है।

कुछ दोष नही कुब्ज्या ने, वीर आफ्नो स्याम खोटो। आप न आवे पितयाँ न भेजे, कागद रो काई टोटो। बिख बेल रे बिख् फल लागे, काई छोटी काई मोटो। जमना के नीरे तीरे धेन चरावे, हाथ चन्दन रो सोटो। कुबज्या चेरी कस राय री, वो छै नन्दजी रो ढोटो।

इस पद मे 'चन्द्रसखी' की छाप नहीं है तथापि यह 'चन्द्रसखी' के सम्रह में ही प्राप्त है। पदाभिन्यिक्त देखने से प्रतीत होता है कि गेय परम्परा के कारण विभिन्न पदाश सग्रहीत होकर एक स्वतत्र पद के रूप में चल पड़े हैं।

११

हमने सुणी छै हरि अधम उधारण।
अधम उधारण सब जग तारण।
गज को अरजि गरजि उठि ध्यायो, संकट पर्यो तब निवारण।
द्रोपति सुता को चीर बढायो, दुसासन को मान पद मारण।
प्रल्हाद की प्रतग्थां राखी, हरणाकुस नख इन्द्र विदारण।

२ भाई, ३ समुद्र।

रैंख पतनी पर कृपा कीन्ही, वित्र सुदामा की विपति विदारण। मीरॉ के प्रभु मो बदि पर, एती अबेरी भई किण कारण। ॥३९७॥

## १ँ२

म्हा नैणा आगे रहीजो जी स्याम गोविन्द। दास कबीर घर बालद जो लाया, बासदेव का छान छबन्द। दास धना को खेत निपजायो, गज की टेर सुनन्द। भीलणी का बेर सुदामा का तदुल, भर मूठडी, बुकन्द। करमी बाई को खीच आरोग्यों, होइ परसण पाबन्द। सहस गोप बीच स्याम बिराज, ज्यो तारा बिच चन्द। सब सतो का काज सवार, मीरा सूँ दूर रहन्द। ॥३९८॥

उपर्युक्त दोनो पद इस श्रेणी के अन्य पदो से अलग पड़ते है, क्योकि इनमे निर्वेद की भी भावना झलकती है। इस पद मे प्रयुक्त 'मीरॉ 'सूँ दूर रहन्द' जैसी टेक भी अन्य पदो मे प्राप्त नही।

### मिश्रित भाषा में प्राप्त पद

१

राम गरीब निवाज, मेरे सिर राम गरीब निवाज।
कचन कलस सुदामा कूँ दीनो, हीडत है गजराज।
रावण के दस मसतग छेदे, दीयो भभीखण राज।
द्रोपती सती को चीर बंघायो, अपणे जन के काज।
मीरा के प्रभु हरि अविनासी, कुल की राखी लाज।।३९९॥

१ खाया।

किरपा भई सतगुर अपने की बेर बेर, हिर नॉवं लियो री।
हिरणाकुस प्रल्हाद सतायो, जार अगन बिच डाल दियो री।
राज छाँड दियो नॉव न छाडियो, खम्भ फाड़ प्रभु दरस दियो री।
माता को उपदेस भयो जब, राज छाँड घुजी बन मे गयो री।
मारग मे मिल गए नारद मुनि, तब से घुजी अटल भयो री।
सागर ऊपर सिला तिराई, दुष्ट रावण कूँ मार लियो री।
सीता सहित अवधपुर आये, भगत बिभीषण राज दियो री।
सब भगतन की सहाय करी प्रभु, मेरी बेर कहाँ सोय गयो री।
मीराँ के प्रभु गिरधर नागर, बसी बजा के मोहि लियो री।
।।४००॥†

पद के प्रथम पिक्त से सतमत का प्रभाव स्पष्ट हो उठता है, परन्तु शेष पद से वैष्णव प्रभाव ही स्पष्ट लिक्षत होता है।

Ę

प्रीत मत तोडो गिरघर लाल।
तुम ही साहुकार तुम ही बोहोर, ब्याज भूल मत जोडो।
सॉवरियॉ के कारणे में तो बाग लगायो, काचा कलियाँ मत तोडो।
सॉवरियॉ के कारण में तो सेज बिछाई, सूनी सेज मत छोडो।
मीरॉ के प्रभु हरि अविनासी, इमरत में विष मत घोरो।

1180811+

पदाभिव्यक्तिं में पूर्वापर सबध का निर्वाह नहीं हुआ है। श्री सूर्यकरण जी चतुर्वेदी के मतानुसार भी यह पद मीरॉ विरचित नहीं प्रतीत होता।

१ नाम।

×

नन्द को बिहारी म्हारे हियडे बस्यो छै। कटि पर लाल काछनी काछे, हीरा मोती वालो मुकुट धर्यों छे। गहिर ल्यो डाल कदम की, ठाडी गोहज मो तन हेरि हस्यो छे। मीराँ के प्रभु गिरधर नागर, निरिख दृगन में नीर भर्यो छे। ॥४०२॥†

पद की तृतीय पक्ति सर्वथा अथंहीन है।

'Ψ

मिथुला, कर पूजन की त्यारी।
धूप दीप नैवेद्य आरती, सबही सौज लेआ री।
बहु विध सूँ पंकवान बनाकर, करो भोग की त्यारी।
जीमेली महारो पिया गिरधारी, साधां ने बेग बुला री।
मीरॉ के प्रभु गिरधर नागर चरणा पर बलिहारी। ॥४०३॥

# पाठान्तर १,

मिथुला, सुन यह बात हमारी।
राज भोग की समैं हुई है, बेग थाल सजला री।
छप्पन भोग छतीसो विजन, सीतर जल की झारी।
धूप दीप नई वेद आरती, कीजे वेग त्यारी।
धरिये भोग विलम्ब नही कीजिये, मेरी मान पियारी।
जीमे म्हाँरो प्यारो गिरधर, साधा ने बेग बुलारी।

उपर्युक्त पद विशेष विचारणीय है। किसी अन्य को आज्ञा देकर पूजन की त्यारी करने की अभिव्यक्ति इस पद की विशेषता है। यहाँ "मिथुला" सम्बोधन भी किस के प्रति हुआ है यह एक विचारणीय प्रश्न है।

१ भोजन करेगा, २ शीघ्र, ३ समय, ४ नैवेद्य ।

દ્દ

मन मोह्यो रे बसीवाला।
काँघे कमरिया हाथ लकुटिया, मारियो नैना के भाल।
यक बन ढूँढी सकल बन ढूँढे, कहूँ नही पायो नन्दलाल।
मोर मुकुट पीताम्बर राजे, कानन कुडल छबी बिसाल।
मीराँ प्रभु गिरधर जू की प्यारो, आनि मिल्यो प्यारी गोपाल।
॥४०४॥†

पदाभिव्यक्ति मे पूर्वापर सम्बन्ध का निर्वाह नही हुआ है।

Q

वाह वाह रे मोहन प्यारे, कहाँ चले जादू किर के।

रुप सक्ष्प सलूनी सी डारी, मेरो मन लीनू हर के।

मोर मुकुट सिर छत्र बिराजै, नख पर गिरवर घर के।

दमन कियो नाग काली को, आप घुसे मघ सर के।

फण फण निरत करत यदुनन्दन, अमै कियौ बग बद के।

सब ब्रजलोग छाँडि निज घरकूँ, जाई बसे तर गिर के।

सात दिवस लग सूँड धार, जल इन्द्र पखो पग डर के।

कातिगं मास बाल सब मिल कै, नाचै जल मे तिर के।

चोर चोर पुनि बगल डार कै, जाय चढे छल किर के।

वृन्दावन की कुज गलिन मे, रास रच्यो छल बल के।

मीरा के प्रभु हिर अविनासी, पानै पडी गिरिवर के ॥४०५॥

पदाभिव्यक्ति असंगत है।

Č

पाछो रथ फेरो द्वारका रारा। सूरज तलफे चदा तलफे, तलफे. नोलख तारा।

१ कार्तिक।

गऊ भी तलफे बाच्छा भी तलफे, तलफे गुवाल बिचारा। जोगी भी तलफे जगम भी तलफे, तलफे समदर खारा। मीरॉ के प्रभु हरि अविनासी, तुम जीते हम हारा ॥४०६॥† ऐसी पदाभिव्यक्ति अन्य पैदो से सर्वथा भिन्न पडती है। अन्तिम पक्ति और शेष पद मे पूर्वापर सबन्ध का निर्वाह भी नहीं हुआ है।

४

मैया ले थारी लकरी, ले थारी कांवरी,
बिख्या हू न जाऊ री।
सग के ग्वाल बाल सब बिलिमद्र कूँ मोकलो।
पिकलो बन मे डराऊ री।
सघन बन मे कछु खबर निह परे।
सग के ग्वाल सब मोहे डरावे रे।
दादुर मोर पछी यूँ रटे, कृष्ण कृष्ण किह मोहि खिजावे।
माखन तो बिलिभद्र को खिलायो, हमको पिलाई खाटी छाछडी।
वृन्दावन के मारग जातां, पाऊ' मे चेभत झीनी काकरी।
मीरॉ के प्रभु गिरधर नागर, चरण कवल तोरी ऑख री॥४०७॥†

उपर्युक्त पद का भाषा और भाव के आधार पर गुजराती पदो से गहरा समन्वय है। गुजराती भाषा का प्रभाव भी स्पष्ट है। प्रथम अद्धाँ श की भावाभिव्यक्ति का सूरदास के पदो से गहरा साम्य है। पद की छठी पिक्त का शेष पद से पूर्वापर सबन्ध का निर्वाह नहीं होता। अन्तिम पिक्त द्वितीयार्द्ध सर्वथा अर्थविहीन है। ऐसे पदो को गेय परम्परा का फल मानना ही अधिक युक्तियुक्त प्रतीत होता है।

१०

आज अनारी ले गयो सारी, बैठी कदम के डारी हो माय। म्हारी गैल<sup>3</sup> पर्यो गिरधारी, हे भाय आज अनारी ले गयो सारी।

१ पैर, २ पीछे।

मैं जल जमुना भरन गई थी, आगयौ कृष्ण मुरारी हे माय। ले गयो सारी अनारी हॉररी, जल में उभी उघारी हे माय। सखी साइनी मोरी हॅसत है, हॅसि हॅसि दे मोहि तारी हे माय। सास बुरी अरू नणद हठीली, लिर लिर दे मोहि तारी हे माय। मीरॉ के प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल की बारी हे माय॥४०८॥†

११

वाटड़ली निहारा जी हिर ठाढी।
आप नहीं आवत पतियाँ नाहीं मेलत, छाती करी हिर ठाढी।
इत गोकुल उत मथुरा नगरी, जमुना बहैं छैं नाडी।
आप जाय मथुरा में बैठे, प्रीत रखी उहाँ बाढी।
हम को लिषि लिषि जोग पठावत, आप दूलह कुबज्या भई लाढी।
मीराँ के प्रभु गिरधर नागर, कहा करै जमुना आडी।।।४०९।।

लगभग ऐसे ही पद गुजराती भाषा के पदो में भी मिलते हैं। अन्तिम पिक्त का द्वितीयाश अर्थविहीन है।

१२

मोरी गिलयन में आवो जी घनश्याम । पिछवाडे आए हेला दीजी, लिलत सखी हे म्हारो नाम। पैया परत हूँ बिनती करत हूँ, मत कर मान गुमान। मीरों के प्रभु गिरिधर नागर, तेरे चरण में ध्यान। ॥४१०॥

१ कठिन, मजबूत, २ दूसरी पत्नी, ३ पुकार।

# विभिन्न भाषाओं में प्राप्त पद

१

कुबज्या ने जादू डारा री, जिन मोहै श्याम हमारा।
झरमर झरमर मेहा बरसे, झुक आये बादल कारा।
निरमल जल जमुना को छाँडो, जाय पिया जल खारा।
शीतल छाँय कदम की छोडी, धूप सहा अति भारा।
मीराँ के प्रभु गिरधर नागर, बाही प्राण पियारा ॥४११॥†
कही कही प्रथम पक्ति के द्वितीयाश का निम्नाकित पाठान्तर
भी प्राप्त है ——"बिना भाल सुर मारा"।

२

मेरे प्यारे गिरिवरधारी जी, दासी क्यो बिसार डारी।
द्रोपदी की लाज राखी, सब दुख सो निवारी।
प्रल्हाद पैज पारी, नृसिह देह धारी।
भीलनी के झूठे बैर खाये, कछु जात न बिचारी।
कुब्जा सो नेह लायो, और गोतम की नारी तारी।
प्यासी फिरो दरस बिन तलफो, मोहे काहे बिसारी।
प्यासी फिरो दरस बिन तलफो, मोहे काहे बिसारी।
मीरा के प्रभु दरसन दीजो, गिरिधर अपनी ओर निहारी।

११४१र॥

₹

छैल, गैल मत रोकै तू हमारी रे। चाल कुचाल चलो जिन चचल, ऐसी अनीती तैने करमी विचारी रे। सखी सग की देखत ठाढी, चरचा करैंगी सब पुरनर नारी रे।

१ रास्ता।

जो कोई ल्यावे क्याम वैद कूँ, तो उठि बैठूँ हसिके री। भ्रकुटि कमान वान बॉके लोचन, मारत हिय कसिके री। मीरॉ के प्रभु गिरिधर नागर, कैसो रहो घर बसि के री।।।४१५॥†

## पाठान्तर १,

हे मॉ बड़ी बड़ी ऑखियन वारो सॉवरो, मो तन हेरत हॅसि के।
भौहें कमान वान वाके लोचन मारत हियरे किस के।
जतन करो, जतन लिख बॉधो, ओषध लाऊ घिस के।
ज्यो तोको कछु और बिथा हो, नाहिन मेरो बिस के।
कौन जतन करो मेरी आली, चदन लाऊ घिस के।
जन्तर मन्तर जादू टोना, माधुरी मूरत बिस के।
सॉविर सूरत आनि मिलावो, ठाडी रहूँ मैं हॅसि के।
रेजा रेजा भयो करेजा, अदर देखो धिस के।
मीरॉ तो गिरधर बिन देखे, कैसे रहे घर किस के।

उपर्युक्त पाठ की अभिव्यक्ति मे असगित है। 'चन्द्रसखी' के नाम पर भी एक ऐसा ही पद प्रचलित है ——

> हँस के री, मॉ री, मेरा मन ले गये ऑखनवारो क्वारो, हँसि के। भौहे कवान वान जाके, लोचण मेरे हिवड़े मार्या कस के। रेजा रेजा भयो करेजा मेरो, भीतर देखो घस के। जतन करो, जन्तर लिखि ल्यावो, ओखद लावो घस के। रोम रोम विष छाय रह्यो है, कारो खायो डस के। जो कोई मोहन आनि मिलावे, गले मिलूँगी, हँस के। चन्द्रसखी भज बांलकृष्ण छिब, क्या रेकह घर बस के।

> > દ્

अब नहीं जाने दूँ गिरधारी, थारे म्हारे प्रीत लगी अति भारी। बॉको मुकुट काछनी सुन्दर, ऊपर जरद किनारी। गल मुतियन की माल बिराजे, कुन्डल की छिव न्यारी। बॉकी मो कजरारे नैना, अलकै छुट रिह कारी। मद मद मुरली धुन बाजत, मोही बृज की नारी। क्षुद्र घटिका किट सोहै, भुज पर बाजू धारी। कडा भरहरी सुधर नेवरी, नूपुर की गुणकारी। दुरजन लोग हँसो क्यो ने मोसो, दे दे कर कर तारी। मीराँ प्रभु की भई दिवानी, प्रेम मगन मतवारी ॥४१६॥ †

पद की सातवी पिक्त अर्थहीन प्रतीत होती है। आठवी पिक्त की अभिव्यक्ति और शेष पदाभिव्यक्ति में पूर्वापर सबन्ध का निर्वाह नहीं होता। यह पद श्री जगतश्रवण जी के पुजारी जी की जबानी लिखा गया है। सूर्यकरण जी चतुर्वेदी के मतानुसार इस पद को इस रूप में प्रामाणिक नहीं माना जा सकता है।

9

मेरी चूनर भिजावे, मेरे भिजे अगी पाक।
नन्द महर जी को कुअर कन्हैया,जान न देऊगी मे आज।
पट पकर के फगवॉ ल्यूंगी, मुख भी डोगी उगराज।
मीरॉ के प्रभु गिरिघर नागर, सदा रहो सिरताज।। ४१७॥ †
पद की तीसरी पक्ति सर्वथा अर्थ-विहीन है।

4

जागो मोहन प्यारे ललना, जागो बसीव।र।
रजनी बीती भोर भई है, घर घर खुले किवारे।
गोपी दिध मथुन करियत है, कगन के झनकारे।
उठो लाल जी भोर भयो है, सुर नर ठाढै द्वारे।
ग्वाल बाल सब करत कोलाहल,जय जय शब्द उचारे।
माखन रोटी हाथ मे लीन्ही, गऊअन के रखवारे।
मीराँ के प्रभु गिरिधर नागर, शरण आये कूँ त्यारे॥४१८॥+

पद की प्रथम और अन्तिम पिक्त के निम्नािकत पाठान्तर भी मिलते हैं।

"प्रथम पक्ति . "जागो बसीवारे ललना, जागो मेरे प्यारे।" अन्तिम पक्ति . "मीरॉ के प्रभु गिरिधर नागर, तरण आया क्ंतारे।"

अभिव्यक्ति के विचार से इस अन्तिम पक्ति का प्रथम पाठ ही उपयुक्त सिद्ध होता है।

९

तुम सो तो मन लाग रह्यो, तुम जागो मोहन प्यार।
भोर भई चिडिया चहचाई, कागा बोले कारे।
कामनिया ने चीर सभाले, घर घर खुले किवारे।
सारी गऊएँ निकसाई, यमुना लेकर संग ग्वाल रे।
ग्वाल बाल सब द्वारे ठाई, ठाई हार तिहारे।
घर घर ग्वालन दही बिलोवे, कर कगन झनकारे।
वस्तर आभूषण तन पर घारो, पागियाँ पेच सवारे।
या ब्रज के प्रभु भूषण तुम हो, तुम ही प्राण हमारे।
मीराँ के प्रभु गिरघर नागर, आयी शरण तिहारे।।४१९॥
†

अन्तिम पिन्ति के द्वितियाश का निम्नािकत पाठान्तर भी मिलता है। "तुम हो प्राण हमारे।" ऐसी स्थिति मे आठवी और नवी पिन्त के द्वितीयाश एक ही हो जाते है। पाचवी पिन्ति का द्वितीयाश अर्थहीन है।

१०

सखी मेरो कानूडो, कलेजे की कोर।
मोर मुकुट पीताम्बर सोहै, कुडल की झकझोर।
विन्द्रावन की कुज गलिन मे, नाचत नद किसोर।
मीरॉ के प्रभु गिरिधर नागर, चरण कंवल चितचोर॥४२०॥
†

रे री कौन जाति पनिहारी।
इत गोकुल उत मयुरा नगरी, बीच मिले गिरधारी।
सुन्दर वदन नयन मृग मानौ, विधाता आप सर्वारी।
मीरॉ के प्रभु गिरधर नागर, तुम जीते हम हारी।।४२१॥
पदाभिव्यक्ति मे सगति का अभाव है।

१२

गागर ना भरन देत तेरो कान्ह माई।
हॅसि हॅसि मुख मोड़ि मोड, गागर छिटकाई।
घूघट पट खोल देत, सॉवरो कन्हाई।
जसुमित ते भली बात, लाल को सिखाई।
नगर डगर झगरो करत, रारि तो मचाई।
हौ तो बीर जमुना तीर, नीर भरन धाई।
गिरधर प्रभु चरण कमल, मीरॉ बिल जाई॥४२२॥†

पद की छठी पिक्ति में प्रयुक्त "बीर" शब्द का अर्थ जुडता नहीं है। "गिरधर प्रभु चरण कमल, मीरॉ बिल जाई।" जैसी टेंक भी इस पद की विशेषता है।

१३

कमल दल लोचना, तैने कैसे नाथ्यो भुजग। पेसि पियाला काली नाग नाथ्यो,फण फण निर्त अकरत। कूद परियो न डर्यो जल मॉही, और कारी निह सक। मीरॉ के प्रभु गिरिधर नागर, श्री वृन्दावन चन्द।।४२३।।†

१४

मन अटकी मेरे दिल अटकी हो, मुकट लटक मेरे मन अटकी। माथे खोर चन्दन की, सेला है पीरे पटकी। शख गदा पद्म विराजै, गुँज माल मेरे हिये अटकी।
अन्तरधान भये गोपिन मे, सुध न रही जमुना तटकी।
पात पात वृन्दावन ढूँढै, कुज कुज राधा लटकी।
जमुना के तीरे धेनु चरावै, सुरत रही वशी वट की।
फूलन के जामा कदम की छैया, गोपिन की मटुकी पटकी।
मीराँ के प्रभु गिरिधर नागर, जानत हो सब के घटकी।।४२४।।†

पदाभिन्यक्ति में सगिति नहीं है। चतुर्थ और सातवी पिक्तियाँ अर्थ-विहीन ही प्रतीत होती है, अत पद की प्रामाणिकता सहज सिंदग्ध है।

१५

यदुबर लागत है मोहि प्यारो।
मथुरा में हरि जन्म लियो है, गोकुल में पग धारो।
जन्मत ही पूतना गित दीनी, अधम उधारन हारो।
यमुना के तीर धेनु चरावै, ओढे कामलो कारो।
सुन्दर बदन दल लोचन, पीताम्बर पर वारो।
मोर मुकुट मकराकृत कुडल, कर में मुरली धारो।
शंख चक्र गदा पद्म विराजै, सतन को रखवारो।
जल डूबत ब्रज राखि लियो है, कर पर गिरिवर धारो।
मीराँ प्रभु गिरिधर नागर, जीवन प्राण हमारो। ॥४२५॥

१६

भज केशव गोविन्द गोपाल हिर हिर, राधेश्याम पहिरे बनमाला। मथुरा में हिर जन्म लियो हैं, गोकुल फुलै नन्दलाला। गोपी के कन्हैया बलभद्र जी के भैया, भक्त वच्छल प्रभु प्रतिपाला। पूर्तना को जननी गित दीन्ही, अधम उधारन नन्दलाला। मोर मुकुट पीताम्बर सोहै, गल बैजन्ती माला। यमुना के नीरे तीरे धेनु चरावे, मुरली बजावे नन्दलाला। वृन्दावन हरि रास रच्यो है, मीरॉ की करौ प्रतिपाला।।४२६॥

१७

या मोहन के मैं रूप लुभानी। हाट बाट मोहि रोकत टोकत, या रिसया की मैं सारी न जानी। सुन्दर बदन कमल दल लोचन, बॉकी चितवन मद मुसकानी। यमुना के नीरे तीरे धेनु चरावे, बसी में गावे मीठी बानी। तन मन धन गिरधर पर वारू, चरण कमल मीरॉ लपटानी। ॥४२७॥‡

पदाभिव्यक्ति मे पूर्वापर सबन्ध का निर्वाह नही हुआ है।

ृ१८

अब मै शरण तिहारी जी मोहि राखो कृपा निधान।
अजामिल अपराधी तारे, तारे नीच सदान।
जल डूबत गजराज उबारे, गणिका चढी विमान।
और अधम तारे बहुतेरे, माखन सन्त सुजान।
कुब्जा नीच भीलनी तारी, जाने सकल जहान।
कहं लिंग कहूँ गिणत नहीं आवै, थिक रहै वेद पुरान।
मीरा कहै मै शरण रावरी, सुनियो दोनों कान ॥४२८॥

१९

सुण लीजो बिनती मोरी, मै सरन गही प्रभु तोरी।
तुम तो पंतित अनेक उधारे, भव सागर ते तार्यो।
में सब का तो नाम नही जानूँ, कोई कोई भक्त बखानो।
अम्बरीष सुदामा नामी पहुचाये, निज धामा।
ध्रुव जो पाँच बरस को बालक, दरस दियो घनस्यामा।
धना भक्त का खेद जमाया, कबिरा बैल चराया।

सबरी के झूठे बेर खाये, काज किए मन भाये। सदना ओ सैना नाईं को तुम लीन्हा अपनाई। कर्मा की खीचडी तुम खाई, गनिका पार लगाई। मीरॉ प्रभु तुम्हारे रंगराती, जानत सब दुनियाई। ॥४२९॥

उपर्युक्त दोनो पदो की प्रथम पक्ति का भाव-भाषा साम्य विचारणीय है।

२०

तुम बिन मोरी कौन खबर ले गोबरधन गिरधारी। मोर मुकुट पीताम्बर सोहै, कुडल की छिब न्यारी रे। भरी सभा मे द्रोपदी ठारी, राखो लाज हमारी रे। मीरॉ के प्रभु गिरिधर नागर, चरण कमल बलिहारी रे।।४३०॥

२१

देखत राम हॅसे, सुदामा, कूँ देखत राम हॅसे।
फाटी तो फुलडियाँ, पाँव उभाडे चलते चरण धसे।
बालपने का मीत सुदामा, अब क्यो दूर बसे।
कहा भावज ने भेट पठाई, तदुल तीन पसे।
कित गई प्रभु मोरी टूटी टपरिया, हीरा मोती लाल कसे।
कित गई प्रभु मोरी गऊवन बिख्या, द्वार बिच हस्ती फॅसे।
मीरा के प्रभु हिर आवनासी, सरणा तोरे बसे। ॥४३१॥

२२

गोकुल के बासी, भले ही आये गोकुल के बासी। गोकुल की नारी , देखत आनन्द सुख रासी। एक गावत एक नाचत, एक करत हॉसी। पींताम्बर के फेटा बॉधे, अरगजा सुबासी। गिरिधर से सुनवल ठाकुर, मीरॉ सी दासी ॥४३२॥ † पदाभिव्यक्ति अस्पघ्ट है। अन्तिम पक्ति की भाषा शैली विशेष विचारणीय है।

## २३

आये आये जी महाराज आये। तज बैंकुठ तज्यो गरुडासन, पवन वेग उठ ध्याये। जब ही दृष्टि परे नन्दनन्दन, प्रेम भक्ति रस प्याये। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, चरन कमल चित ल्याये।।४३३॥†

पदाभिव्यक्ति मे पूर्वापर सबन्ध का निर्वाह नही हुआ है। प्रथम दो पक्तियो से गज-उद्धार की कथा लक्षित होती है, परन्तु तीमरी और चौथी पक्तियो की अभिव्यक्ति सर्वथा भिन्न पड़ती है।

### २४

कोई ना जाने हरिया तारी गती, कोई ना जाणे।

मिट्टी खात मुख देख जशोदा, चौदह भुवन भरिया।

पडी पाताल वाली नाग नाथ्यो, सूर ने शशी डरिया।

ड्बत ब्रज राखिलियो है, कर गोबर्धन धरिया।

मीरॉ के प्रभु गिरिधर नागर, शरणे आयो तो तारिया।।४३४॥

पद पर गुजराती प्रभाव स्पष्ट है।

### २५

निपट विकट ठौर, अटके री नैना मेरे। सुख सम्पति के सब कोई साथी, विपति परे सब अटके। तजि खगराज छुडायो, हाथी टेर सुने नही कहुँ अटके। मीराँ के प्रभु गिरिधर को, तजि मूरख अनत ही मरवो।

11834114

१ और।

पद मे पूर्वा पर संबध का निर्वाह नहीं हुआ है, इतना ही नहीं तीसरी और चतुर्थ पिन्त में विरोधाभास भी बहुत स्पष्ट है। तृतीय पिन्त का प्रथमाश अर्थ-हीन है, अन्तिम पिन्त के अन्तिम शब्द "मरवो" का अर्थ नहीं लगता, अत उपयुक्त नहीं प्रतीत होता। उपर्युक्त परिस्थित में पद को प्रामाणिक मानना सम्भव नहीं।

### २६

जब ते मोहि नन्दनन्दन दृष्टि पड़्यो माई।
तब से परलोक लोक कछु न सुहाई।
मोरन की चन्द्रकला सीस मुकुट सोहै।
केसर को तिलक भाल तीन लोक मोहै।
कुडल की अलक झलक कपोलन पर छाई।
मानो मीन सरवर तिज मकर मिलन आई।
कुटिल तिलक भाल चितवन मे टोना।
खजन अरु मधुप मीन भूले मृग छोना।
सुन्दर अति नासिका सुगीव तीन रेखा।
नटवर प्रभु वेष घरे रूप अति विशेषा।
अघर बिम्ब अरुण नैन मधुर मन्द हाँसी।
दसन दमक दाडिम दुति अति चपलासी।
छुद्र घटिका किकनी अनूप धुनि सुहाई।
गिरिघर के अग अग मीरा बिल जाई।।।४३६॥

### पाठान्तर १,

जब से मोहि नन्दनन्दन दृष्टि पड़चो भाई। जमुद्रा जल भरन गई, मोहन पर दृष्टि गई। गागर भरि गृह चली, भवन न सुहाई। गृह काज भूलि गई, सुधि बुधि बिसराई। सास नन्द ऊलझि परी, जाऊ कहाँ भाई। मोरन की चन्द्रकला कीरीट मुकुट सोहै। केसर के तिलक ऊपर तीन लोक मोहै। कानन मे कुडल कपोलन पर छाई। मानो मीन सरवर तिज मकर मिलन आई। काछिन किट सोहै, पग नूपुर बिराजै। गिरधर के अग अग मीराँ बलि जाई।

### पाठान्तर २,

जब ते मोहि नन्दनन्दन दृष्टि पड़्यो भाई।
तब ते परलोक लोक कछु न सुहाई।
मोर मुकुट चिंद्रका सु सीस मध्य सीहै।
केसरिको तिलक ऊपर तीन लोक मोहै।
सॉवरो त्रिभग अंग चितवन मे टोना।
खजन जौ मधुप मीन भूले मृग छौना।
अधर बिम्ब असन नयन मधुर मद हॉसी।
दसन दमक दाडिम दुति दमके चपला सी।
छुद्र घटिका अनूप नुपुर धुनि सोहै।
गिरिधर के चरणकमल मीरॉ मन मोहै।

### पाठान्तर ३,

जब ते मोहि नन्दनन्दन दृष्टि पर्यो भाई। तब ते परलोक लोक कछु न सुहाई। मोरन की चन्द्रकला सीस मुकुट सोहै। केसर को तिलक भाल तीन लोक मोहै। कुडल की अलक झलक कपोलन परछाई। मानो मीन सरवर तिज मकर मिलन आई। भृकुटि कुटिल चपल नयन मधुर मद हाँसी। दसन दमक दाडिम द्युति दमकै चपळासी। कबु कठ भुज बिलासे ढीव तीन रेखा। नटवर को भेष भानु सकल गुण विशेषा। क्षुद्र घट किकनी अनूष धुन सुहाई। गिरिधर के अग अग मीरॉ बलि जाई।

### पाठान्तर ४,

जब ते मोय नन्दनर्न्दन दृष्टि पड़्यो भाई।
हरि की कहा कहों सुन्दरता बरनी नहीं जाई।
मोरन की चन्द्रकला सीस मुकुट सोहै।
केसर को तिल्क भाल तीन लोक मोहै।
कुडल की अलक झलक कपोलन पर छाई।
मानो मीन सरवर तज मकर मिलन आई।
भृकुटि कुटिल अति विसाल चितवन मे टौना।
खजन और मधुप मीन मोहै मृग छौना।
नासिका अति अनूप मद मद हाँसी।
दसन बरन दामिनि द्युति चमकत चपलासी।
कुभुक कठ भुज विशाल गिरिव तीन रेखा।
नटवर को भेख मानो सकल गुण विसेषा।
छुद्र घटिका अति अनूप किकनि धुन सवाई।
(उस) गिरिधर के अंग अंग मीराँ बिल जाई।

उपर्युक्त पाठ के विभिन्न पाठान्तरों में कुछ शब्दों का ही हेर फेर हैं। यापि प्रत्येक पाठ में कुछ शब्द निरर्थंक हैं तथापि कहीं भी भाव में कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ने पाया है।

२७

() कोंई स्याम मनोहर ल्यो रे, सिर घरे मटिकया डोले। रेहिंघ को नॉव बिसर गई ग्वालन, हिर ल्यो हिर ल्यो बोले। (ii) मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, चेली भई बिन मोले।
(iii)कृष्ण रूप छकी है ग्वालिन, और ही और बोले। ।।४३७।।

उपर्युक्त पद में तीसरी पिक्त में ही टेक आ जाता है। चतुर्थं पिक्त को यदि तृतीय पिक्त के स्थान पर रख कर तृतीय पिक्त को ही, अन्तिम पिक्त बना दिया जाना अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। ऐसा करने पर द्वितीय और अन्तिम पिक्त की भाव-धारा में व्यवधान भी नहीं पड़ेगा और मीरॉ के पदो की परम्परा का भी निर्वाह हो जावेगा। तृतीय पिक्त के द्वितीयाश के प्रारम्भ में 'चेली' शब्द के बदले 'चेरी' शब्द का होना अधिक सगत प्रतीत होता है।

### २८

या ब्रज में कछु देख्यों री टोना।

ले मकुटी सिर चली गुजरिया, आगे मिले बाबा नन्दजी के छोना।
दिध को नाम बिसर गयो प्यारी, ले लेहुरी कोई स्याम सलोना।
वृन्दावन की कुज गिलन में, आँख लगाई गयो मन मोहना।
मीराँ के प्रभु गिरिधर नागर, सुन्दर स्याम सुघर सलोना। ॥४३८॥

उपर्युक्त तीनो पद विशेष विचारणीय है। इन तीनो की भाषा साहित्यिक है, भाव मे भी साहित्यिक उपमाएँ व चमत्कार है। इन पदो पर ब्रजभाषा मे प्राप्त वैष्णव साहित्य का गहरा प्रभाव बहुत ही स्पष्ट हो उठता है।

### २९

शिव मठ पर सोहै लाल ध्वजा। कौन कै सोहै हरी पीरी चुनरियाँ, कौन के सोहै भसम गोला। गौरी कै सोहै हरी पीरी चुनरियाँ, शिव के सोहै भसम गोला। कौन शिखर पर गौरी विराजै, कौन शिखर पर बम भोला। उत्तर शिखर पर गौरी विराजे, दक्षिण शिखर पर बम भोला। मीराँ के प्रभु गिरिधर नागर, प्रभु के चरन पर चित मोरा।॥४३९॥†

शिव के मन मॉही बसी कासी।
आधी काशी बामन बिनया, आधी कामी सन्यासी।
काह करण को ब्राह्मण बिनया, काह करन को सन्यासी।
नेम धरम को ब्राह्मण बिनया, तप करने को सन्यासी।
कौन शिखर पर गौरी विराजै, कौन शिखर पर अविनासी।
उत्तर शिखर पर गौरी विराजै, दक्षिण शिखर पर अविनासी।
मीराँ के प्रभु गिरिधर नागरी, हरी चरणन पर मै दासी।।।४४०॥
†

उपर्युक्त पद की पॉचवी और छठी पक्तियाँ प्रथम पद की पॉचवी और छठी पक्तियो की पुनरुक्ति मात्र है।

3 8

वे न मिले जिनकी हम दासी।
पात पात विन्द्रावन ढूँढघो, ढूँढि फिरी सिगरी मैं कासी।
कासी को लोग बडो बिसवासी, मुष मे राम बगल में फासी।
आधी कासी में बामण बिनया, आधी कासी बड़े सगसी।
मीरॉ के प्रभु हिर अविनासी, हिर चरणा की रहो मैं दासी।।४४१॥
†

इस पद की तीसरी पिक्त पद स० २८ की दूसरी पिक्त की पुनरुक्ति ही प्रतीत होती है। "सगसी" कोई शब्द नही है। सम्भव है कि "सन्यासी" का ही अशुद्ध रूप चल गया हो।

इन तीनो ही पदो को भाव और भाषा के ही आधार पर प्रक्षिप्त कहना ही उपयुक्त प्रतीत होता है। अभिव्यक्ति में ही वह भावातिरेक और गाम्भीर्य नहीं है जो मीरॉ के पदो की विशेषता है। प्राप्त अधिकाश पदो की भाषा शैली का भी इन पदो की भाषा शैली से कोई साम्य नहीं बैठता। इतना ही नहीं, पदाभिक्तियों में भी पूर्णतया पूर्वापर सबंध का निर्वाह नहीं हुआ है।

३२

ं नमों नमो तुलसी महाराणी, नमो नमो हरि की पटरानी । जाके दरस परस अघ नासै, महिमा वेद पूरान बखानी। शाखा पत्र भेज री कोमल, श्रीपित चरण कमल लपटानी। धिन तुलसी पूरब तप कीन्हौ, शालिग्राम भई पटरानी। शिव सनकादिक अस ब्रह्मादिक, खोजत फिरे महामुनी ज्ञानी। छप्पन भोग धरे हिर आगे, बिन तुलसी प्रभु एक न मानी। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा वर्षानी। प्रेम प्रीति करी हिर बस कीन्ही, साँवरी सूरत हृदय हुलसानी। मीराँ के प्रभु गिरिधर नागर, भिक्त दान मोहि दियो महारानी। ॥४४२॥ ।

पद के द्वितीयार्द्ध मे अर्थ सगित का विशेष अभाव है। शिव और काशी वर्णन के पदो की तरह इस पद को भी भाव और भाषा के आधार पर प्रक्षिप्त मानना ही अधिक युक्तियुक्त प्रतीत होता है।

### 33

अजी ये लला जू आज गोकुल वासी।
गोकुल वासी प्राण हमारे, हॉ ललाजी, श्याम आये, भला।
श्याम सुन्दर अविनासी।
इत गोकुल उत मथुरा नगरी, हॉ लला जी, बीच ये भला।
बीचे नदी यमुना सी।
यमुना के तीरे घेनु चरावे, हॉ लला जी, हाथ लिये नौलासी।
वृन्दावन की कुंज गलिन में, हॉ लला जी, सग दुलहिन राधा सी।
मीरॉ के प्रभु गिरिधर नागर, हॉ ललाजी, तुम ठाकुर मैं दासी।

भाव भाषा के आधार पर प्रक्षिप्त ही प्रतीत होता है। इस शैली का यही एक पद प्राप्त है। पद मे पूर्वापर सबध और अर्थ सगत का अभाव है। "यमुना के नीरे तीरे धेनु चरावे" जैसी अभिव्यक्ति की पुनरुक्ति अन्य कई पदो की तरह इसमे भी हुई है।

38

नागर नन्दा रे भुगट पर वारी जाऊँ नागर नन्दां। वनस्पति में तुलसी बडी हैं, नदीयन में बड़ी गंगा। सब देवन में शिवजी बड़े हैं, तारन में बड़ा निन्दा। सब भक्त में भरथरी बड़े हैं, शरण राखों गोविन्दा। मीरॉ के प्रभु गिरिधर ना गुण, चरण कमल चित चन्दा ॥४४४॥†

३५

कृष्ण करो यजमान, अब तुम कृष्ण करो यजमान। जाकी कीरत वेद बखानत, साखी देत पुरान। मोर मुकुट पीताम्बम् सोहत, कुण्डल झलकत कान। मीरॉ के प्रभु गिरधर नागर, दो दरशण का दान।।४४५॥ †

३६

माई मोरे नैन-बसे रघुबीर। कर सर चाप, कुसम सर लोचन, ढारे भए मन धीर। ललित लवग लता नागर लीला, जब पेखो तब रनबीर। मीरॉ के प्रभु गिरधर नागर, बरसत काचन नीर।।४४६॥

३७

दोनो ठाढे कदम की छइयाँ।
गौर वरण है ज्येष्ठ हमारा, श्याम वरण मोरे सइयाँ रे।
गौर के सिर जर कसबी नीरा, श्याम सिर मुकुट धरइया रे।
गौर के नाव बलभद्र भइया, श्याम के नाव कन्हैया रे।
मीरा के प्रभु गिरधर नागर, दोनो मोरे शीश नवइया रे॥४४७॥
†

36

गोरस लीने नन्दलाल, रसमाँ गोरस लीजे।
मै हू वृषभानु नन्दिनी, तुम हो नन्दाजी के लाल।
मोर-मुकट मुक्ता फूल कुन्डल, उर बैजन्ती माल।
मै दंधि बेचन जाती वृन्दाबन, रोकत है बिना काज।
बाई मीराँ के प्रभु गिरधर ना गुण, बाँह गहे की लाज।।४४८॥
†

# खड़ी बोली

Ş

एरी बरजो जसोदा कान, मेरे घर नित्य आता है।
जिधर को मै जाती हूँ, वह मेरे सामा ही आता है।
मै जल जमुना भरन जात हूँ, मेरे सामा ही आता है।
ककरी दे मोरी बहिया मरोरी, बारजोरी मचाता है।
मै दिह बेचन जात वृन्दावन, चर्ली पीछा से आता है।
दिह मटकी फोड माखन, मेरा लुट खाता है।
रास विलास करत गोकुल मे, बीसयाँ सुनाता है।
मीराँ के गिरधर मिलियाँ, चरण में लगता है।।४४९॥
†

२

बसीवारे की चितवन सालित है। मोर मुकुट मकराकृत कुडल, तापर कलंगी हालित है। मै तो छकी तुमरे छिब ऊपर, जो न छके ताहै नालित है। मीरॉ के प्रभु गिरिधर नागर, चरण कवल चित लागित है। ॥४५०॥ †

₹

बता दे सखी सांवरियाँ को डेरो किती दूर। इत मथुरा उत गोकुल नगरी बीच बहेयमुना पूर। मथुरा जी की मस्त गुवालिनी मुख पर बरसे नूर। मीराँ के प्रभ गिरिधर नागर, साँवरे से मिलना जरूर। ।।४५१॥†

### पंजाबी बोली

ξ

दिसयो मोहन किस दानौ।
आवदा जावदा नजर न आवै, अजब तमाशा इस दानी,।
दिध मेरी खायो मटुकिया फोरी, लोभी वह गोरस दानी।
मात यशोदा दिध निलोवै, गोरस ले ले नसदानी।
मीरॉ के प्रभु गिरिधर नागर, लूँ लूँ रस दानी।।४५२॥
नदाभिव्यक्ति असगत है।

# भोजपुरी बोली

१

मेरो मन बिस गयो गिरधर लाल सो।
मोर मुकुट पीताम्बरो, गल बैजन्ती माल।
गऊवन के सग डोलत हो, जसुमित को लाल।
कालिन्दी के तीर हो, कान्हा गऊवा चराय।
सीतल कदम की छिहयाँ हो, मुरली बजाय।
जसुमित के दुवरवाँ हो, ग्वालिन सब जाय।
बरजहूँ अपना दुलरवाँ हो, हमसे अरूझाय।
बृन्दावन कीडा करें हो, गोपिन के साथ।
सुर नर मुनि सब मोहै हो, ठाकुर जदुनाथ।
इन्द्र कोप घन बरखे, मूसल जल धार।
बृडत ब्रज को राखेऊ, मोरे प्रान अधार।
मीराँ के प्रभु गिरिधर हो, सुनिये चितलाय।
तुम्हरे दरस की भूखी हो, मोहि कछु न सुहाय।।।४५३॥
पदाभिव्यक्ति मे पूर्वापर सबध का अभाव है।

# बिहारी बोली

3

मै तो लागी रहो नन्दलास्त्र सो।
हमरे बारिह दूज न पार।
लाल लाल पगिया झिन झिन बार।
सॉकर खटोलना दुइ जन बीच।

मन कहले बरष, तन कहले कीच।
कहाँ गहले बछर, कहाँ गहली गाय।
कहाँ गहले धेनु चरावन राय।
कहाँ गहले गोपी, कह गहले बाल कि
कहाँ गहले मुरली बजावनहार।
मीराँ के प्रभु गिरधर लाल।
तुम्हरे दरस बिन महल बेहाल ॥ ४५४॥

पदाभिन्यक्ति असगत और कही कही अर्थहीन भी है।

7

हरि सो बिनती कर जोरी। बरबस रचल धमारी, हम पर मात पिता पारे गारी। निपट अल्प बुधि हीन, दीन गित थोरी, प्रेम मकान रसले बसोरी। मीरॉ के प्रभु शरण तिहारी, ओचक आय मिलतु गिरधारी।। ४५५।। †

पद की तृतीय पिक्त अर्थहीन है।

₹

जागिस गिरधारी लाल, भक्तन हितकारी। दासी हाजर खवास, कचन ले झारी। सैं अच करो दंत धावन, स्नान की तृंय्यारी। वस्त्र और पुष्प माल, तुलसी अति प्यारी। रत्न जटित आभूषण, मुकुट लटक वारी। धूप दीप नैवैद्य, आरती सवारी। मीराँ प्रभु विधी विधान चरणन चित हारी॥ ४५६॥ †

पद की प्रथम पिक्त से बिहारी प्रभाव स्पष्ट है तथापि शेष पद की भाषा शुद्ध व्रजभाषा ही है। भाव और भाषा के आधार पर पद की प्रामाणिकता सिंदग्ध है। पद की अन्तिम पिक्त का निम्नािकत पाठान्तर प्राप्त है :— "जािंगये गिरिधारी लाल भक्तन हितकारी" इस पाठान्तर के आधार पर पद शुद्ध ब्रजभाषा का हो जाता है।

# गुजराती में प्राप्त पद

१

कनैया बल जाऊँ, अब निह बसूँ रे गोकुल में। काली ओढे कामली रें, काली हेरे कहान। वृन्दाबन की कुंज गिलन में, खेलत गोपी तज मान रें। घेर आई गोवालन, घेर आये गोवाल। हरिह जु निह आये रें, मेरे मदन गोपाल। सोने की बॅसरिया, रूपे की जजीर। गावेन बजावे कान जी, भट जमुना के तीर। जमना के नीरे तीरे बँगला बनावुँ। बँगला के भीते भीते बेर बेर प्रेम चणाऊँ। 'भीरां' के प्रभु गिरिधर प्यारे लाल। अब कोई मत पड़ो रें, मेरे ख्याल। । ४५७॥ †

२

लेने तुरी लकंडी रे, लेने तुरी कामली, गायो तो चरावा नहिं जाऊँ मावडी । माखन तो बलभद्र ने खायो, हमने खायो खाटी हो रे छॉराडली । वृन्दाबन ने मारग जाता; पाँवों में खुँचे झीनी काँकडली । मीराँ बाई के प्रभु गिरघर नागुण, चरण कलम चित राखडली ॥४५८॥†

**ર્** 

नन्दलाल नही रे आऊँ मुझे घरे काम छे, तुलसीनी माला मे श्याम छे। वन्द्राते वनने मारग जता, राधा गोरी ने कान श्याम छे। वन्द्राते वन में रास रचो छे, सहस्त्र गोपी में एक श्याम छे। वन्द्राते वन ने मारग जाता, दान आथानि धनी हाम छे। वन्द्राते वननी कुञ्ज गिलन में, घरे घरे गोपियो में डाम छे। आनी तेरे गगा वाला पेरी तेरे जमुना, वह माँ गोकुल यू गाम छे। गामना वालो ना मारे महीना वलोना, महिणा धुनियानी घनी हाम छे। बाई मीराँ के प्रभु गिरधर नागर, चरन में सुख स्थाम छे।।४५९॥ क्

8

वारे वारे कहोने कहीए दिलडानी वातो, वारे वारे कहोने कहीए।
आगे तमे बोलड़ा बोल्या मारा राज।
ते बोलड़ा सभारी मने कहे ता आवे लाज।
पाँडवोनी प्रतिज्ञा पाली, द्रौपदी नी राखी लाज।
सुदामानी वेला वारी, उगार्यो प्रहलाद।
प्रजापतिए नीभामाँ पूरियाँ, माँहे देवतानो वास।
माजारी ना बच्चा रे राख्याँ, एवा श्री महाराज।
वृन्दावन थी सालुडा लाव्या , राधाजी ने काज।
पहेरी ओढी महेले आव्या, रीझ्या श्री महाराज।
बाई मीराँ के प्रभु गिरधर ना गुण, सोहागी बनी सजी साँजा।४६०॥ †

१ चुभती है, २ देनेकी, ३ इच्छा, ४ सुनकर, ५ बिल्ली, ६ लाये।

आँखलडी बॉकी रे, अलबेला तारी, आँखडली बॉकी। चारवणीमाँ मारा चित्त चोरी लेधा ',नेणे मोहनी नाखी। नेण कमलना भलका 'मारे, अणे मार्या ताकी ताकी रे। मीरा के प्रभू गिरधर नागुण,नीत चरण कमलनी दासी रे।।४६१॥ †

ξ

झगडो लाग्यो श्री जमना जी आरे, चल्याने मॉरे शुँ छे। वृन्दावन ना मारग जाताँ, हाँरे आगल आवी का घेरे। वृन्दाबननी कुज गलीन माँ, पालव आवी का झेरे। बाई मीराँ के प्रभु गिरिधर नागुण,गोपी ओने लाड लडावे।।४६२॥ ।

9

कोण भरे रे पानी कोण भरे, जमनानाँ पाणी कोण भरे। घर म्हाँक दूर गागर शिर भारी, अरे खोटी थाँऊ तो घेर बेठणी बढे। शिर पर कलश कलश पर झारी, झारी पे बेठी झारी मोज करे। आणी तेरे गगा पेली तीरे जमना, वचमाँ कानुडे रग रास रमें। साव सोनानो मारो घाट घडुलो, उठाणीए तो रत्न कनक जडे। मीराँ के प्रभु गिरधर ना गुण, चरण कमल चित्त ध्यान ठरे।।४६३॥ †

ረ

चाल सखी वृन्दाबन जइये, जीवन जोवाने , महीनी भटुकी ओ माथे लई। श्याम सुन्दर ने भावे भेट जो, तेणे दुखडा सहु शमावशे रे। मीरा बाई प्रभु गिरधर नागर, भावजी मारग माँ आवशे रे।।४६४॥ †

१ लिया, २ चमक, ३ आकर, ४ बीच मे, ५ खेले, ६ देखने के लिए, ७ शामिल हो जावेगे, नष्ट हो जावेगे।

चढी ने कदम्ब पर बैठो रे, वालो मारो चीर तो हरी ने।
माता जसोदा नो कुँवर कन्हैया, नागर नन्दजी नो बेटो रे।
मोर मुकुट सिर बिराजे, पहिर्यो छे पीलो लपेटो रे।
नहाया धोया मैं केम करी आवी ये, नाखो ने नवरग रेटो रे।
बाई मीरा के प्रभु गिरधर नागर, को उतारू ने अने हेठो रे।।४६५॥ †

80

नाव रीसायो रे, बेनी मारो नाव रीसाचो रे। चोरामा जोयाँ ने चौटामाँ जोयो, फलीयाँ जोयाँ पूरी पूरी ने। हाथ माँ दीवलडो ने घेर घेर जोती, जोती अणे घणु रोती। बाई मीराँ के प्रभु गिरधर ना गुण, चरण कमल चित देती।।४६६॥†

88

कानुड न जाणी मोरी पीर। वाई हुँ तो बाल कुँवारी रे, कानुडे न जाणी मोरी पीर। जलरे जमना अमे पाणीडाँ गया ना, वाहला कानुडे उठाडाया आच्छानीर।। उडाया फर ऽऽऽ रे।

वृन्दा रे वनमाँ वालछै, रास रच्यो सोलसे गोपियाँ ताण्याँ चीर। फाट्याँ चर ऽऽऽ रे।

हुँ वरणागी काहना तमारो र नामनी रे, कानुडे मारया छे अमने तीर। वाग्याँ अरऽऽऽरे।

बाई मीरॉ के प्रभ् गिरधर नागर, कानुडे बाली ने फेकी ऊँचे नीर। राख ऊँडे फर ऽऽऽ रे।।४६७॥†

१ कैसे, २ डालो, ३ नीचा, ४ देखा, ५ बहुत, ६ में, ७ तुम्हारा।

कॉकरी मारे घूनारो कान, पाणीलॉ केम करी जई ये। आ' कॉढे गगा वहाला, पेली कॉठे जमना जी, वचमॉ गोकुलीऊँ गाम। सोना उठाणी मारूँ, रूपानु बेठँ वा'लाँ, हलवो चढावत कानो करे काम। मारे मदिरए मारी सासु रहे छे वा'ला, सामा मदरीए मारो श्याम। बाई मीरॉ के प्रभु गिरधर नागुण, भावे भेटो भगवान।।४६८॥ †

### १३

भूली मोतियन को हार, सखी तट जमुना किनारे।
एक एक मोती मारूँ लाख टकानु वाला, परोव्युँ सुवरण के रे तार।
सासु हमारी अती बढकारी वा'ला, नन्दन बिखड़ानु झार।
सासु हमारो परम सुहागी, मारा छे मोहना बान।
बाई मीराँ के प्रभु गिरधर ना गुण, चरण कमल चित ध्यान।।४६९॥
†

### १४

हॉरे कोइ माधवल्यो, माधवल्यो, बेचती व्रजनारी रे।
माधव ने मटुकी माँ घाली, गोपी लटके लटके चाली रे।
हॉरे गोपी घेलुँ शुँ बोलती जाय, मटुकी माँ न समाय रे।
नव मानो तो जुवो उतारी, मॉही जुवे तो कुजबिहारी रे।
वृन्दाबन माँ जाता दहाडी वा लो गो चार छे गिरधारी रे।
गोपी चाली वृन्दाबन वाटे, सौ व्रजनी गोपियो साथे रे।
मीराँ कहे प्रभु गिरधर नागर, जेना चरण कमल सुख सागर रे ॥४७०॥

उपर्युक्त पद से भाव साम्य रखता हुआ एक पद ब्रजभाषा मे भी मिलता है।

१ इस, २ और, ३ उस, ४ मिलो, ५ कोघी, ६ विषका, ७ पागल की तरह, ५ देख लो।

मेलो ने मारगड़ो मेलीनी मावा। वाटे ने घाटे रोको सॉवलिया हारे मारा पाल बडा सावा। रिसया जी सु सहोर करो छो, जीवन दो जावा। मीरॉ बाई के शुभ गिरधर ना गुण, गुण तो गोविन्द नुगावा।।४७१॥

१६

मने मेली ना जाशो भावा रे, आ व्रज मा केम वैसीए बोलारे, भेली ना जाशो। जे जोइए ते तमणे आणी आपु बोला, मीठाई मेवा खावा रे। आ बीजाँ घणा घणा तमने बाना रे करती, निह देऊ तमने जावा रे। कब की ठारी अरज करूँ छूँ, अंटली अरज मोरी मानो ब्रज बाबा रे। जल जमना रे जल भरवाँ गयाँ ताँ वहाला, सुन्दर गयाँ ता न्हावा रे। मीराँ बाई के प्रभु गिरधर ना गुण वहाला, शाम लिओ चित्र थे मनावा रे। ॥४७२॥ †

१७

जल भरवा के म जाऊँ, कानो मारी केडे पड्यो रे। साव सोनानु घाट घडुला वाला, उढानिए रतन जड़ाऊँ रे। मारग माँ वा'लो पानिला मागे, सहियं देखता केम पाऊँ रे। नाथ जी हमारा निरलज थई बैठा, वा'ला हुँ निरलज केम थाऊँ। बाई मीराँ के प्रभु गिरघर ना गुण वा'ला, हरी चरणे ध्यान घराऊँ। ॥४७३॥ ।

१८

कॉनुडे कामण कीधा, ओधव ने वा'ल, कानुड़े कॉमण कीधा। वृन्दावन मॉ धेनु चरावे वा'लो, मोरलीए मनड़ा गोपी बिधा। जल जमनॉ भरवॉ ने गयाँ ताँ, ताँ पालव पकड़ी मन लीधा।

१ इतना, २ पीछे, ३ सिखयो के, ४ देखते हुये, ५ कैसे, ६ सम्मोहन, जादू, ७ किया ।

राधा नो कथ' कामण' गारो। पीरॉबाई के प्रभु गिरिधर ना गुण वा'ला, भव सागर थी हमने तारो। ।।४७४॥†

१९

प्रेम नी प्रेम नी प्रेम नी रे, मन लागी कटारी प्रेम नी रे। जल जमुना माँ भरवा गयाताँ, इती गागर माथे इमे नीरे। काँचे ते ताँत न हरि जी पे बाँधी, जेम खेचे तेम नी रे। 'मीरां' के प्रभु गिरधर नामर, साँवली सुरत सुभ एक नी रे।।४७५॥†

श्री विष्णु कुमारी 'मजु' ने उपर्युक्त पद को मीराँ कृत मानने में सन्देह प्रकट किया है। परन्तु ''मीराबाई की शब्दावली'' वेलवेडियर प्रेस, प्रयाग में लिखित होने के कारण इसमें उल्लिखित है।

२०

जागो रे अलबेला कान्हा, मोटा मुकुट घारी र।
सहु दुनिया तो सुती जागी, प्रभु तुम्हारी निद्रा भारी रे।
गोकुल गामिनी गायो छूटी, वनज करे व्यापारी रे।
दातन करो तमे आद देवा, मुख घुओ मुरारी रे।
भात भात ना भोजन निपाया, भरी सुवरण थीली रे।
लवॅग सुपारी न एलची, प्रभु पाननी बीडी वाली रे।
प्रीत करी बाओ पुरुषोत्तम, अवडावे ब्रजनी नारी रे।
कस नीत मे वस काढी, मासी पूतना मारी रे।
पताले जाई काली नाग नाथ्यो, अवली करी असारी रे।
मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हुँ छे दासी तमारी रे।।

5 8

ब्रजमा कथम र' वाशे, ओधवना वा' ला, ब्रजमा कथम रे' वाशे। आठ दाहाड़ानी अवध करीने गया छे वा'ला, खर मास थया छे॰ हरि ने।

१ पति, २ जादू करनेवाला, ३ से, ४ सब, ५ बनाया, ६ अच्छा लगे, ७ दिवस, ८ हो गये।

वृन्दाबन नी कुज गली माँ वा'ला, बेठा छे मुख मोरली घटी ने। मीराँ के प्रभु गिरधर ना गुण वा'ला, अमोरहया छे ऑसडा' मरी ने। ।।४७७॥†

#### २२

शामले मेल्यॉ ते विसारी, ओधवने वा'ले शामले ते मेयॉ विसारी। प्रीत करीने पालव पकडो वा'ला, प्रेम नी कटारी मुने मारी। गोकुल थी मथुरामाँ गया छो वा'ला, कुब्जा से लागी छे ताली। मीराँ बाई के प्रभु गिरधर ना गुण, चरण कमल बलिहारी।।४७८॥†

### २३

लालने लोचनीए दिल लीघाँरे,माडी मारा,लालने लोचनीए दिल लीघाँ रे। जत्र पणी वा'लो मुझ पर डारे वा'लो, वेला कबें लाजों कामण मने कीघाँ रे। जल जमना ना जल भरवाँ गयाँ ताँ वा'ला, घुँघटड़ा माँ घेरी लीघाँ रे। चुन चुन कलिया वाली सेज बनावुँ वाहला, भ्रमर पलग सुख लीघाँ रे। मीराँ बाई के प्रभु गिरिधर ना गुण, चरण कमल मे चित्त चोरी लीघाँ रे। ॥४७९॥+

### २४

लेशे रे महीडा केरा दान आ तो मोढुँ, लेरो रे महीडा केराँ दाण।
अमो अबला कइ सबल सुवालाँ वा'ला, आवड़ी शी खेचा ताण।
नन्दना घरना गोवालियो रे, ओल्ख्या बिना रे भ्रखु माण।
मधराते मथुराथी रे नाठो, ते तो अमणे न थी रे अजाण।
वृन्दावन ने मारगे जाताँ, तुँ तो शेणे माँगे छे रे दाण।
मीराँ के प्रभु गिरंधर ना गुण, चरण कमल नु चित्तडा मे ध्यान।।४८०॥
†

### २५

कोने कोने कहुँ दिलडानी बात, वारे वारे कोने कोने केंहुँ। पाँडवनी प्रतिज्ञा पाली, द्रौपदी नी राखी लाज रे,

१ आशा, २ किसको ।

ृबृजमाँ नाव्या फरीने गोपीनो वा'लो, व्रज माँ नाव्या फरीनो। गामने गोकुल यो मेली मथुरा पधारिया वा'लो, जईवरिया कुब्जा कारीनो। सातरी दिवस हरि वादो करीने गयो छो, षटमास थमाछे हरी ने। सोलसे गोपी नो साथे रास रचे थे वा'ला, उमा मुख मुरली धरीने। बाई मीराँ के प्रभु गिरधर ना गुन वा ला, चरन कमल चित हरी ने।

### 32

गगरिया वेडा ढलसे, उढानी मारी आपो, गागरिया वेडा ढलसे। साव सो नानी मारी, जड़ित्र उघानी वा'ला, सुने री तार मारो खड़से। कस तो दाय नो कुरु छे राज वा'ला, कस कहयू जूपडसे। जल रेजमुना ना वा'ला मोटो छे आरो रे, नित्य उठि नाहवाँ जाऊ परसे। बाई मीराँ के प्रभु गिरिधर नागर वा'ला, गोपी नो स्वामी मुझने मलसे।

### ३३

वा'ला ना कान हेडा रे ओधव जी, एवा काल ना कठन हेडा रे।
टीटू डीना इण्डां डगरिया मञ्जारी, ना राख्या दइया रे।
ग्रेह थी गजराज उगारियो, गोकुल मा चारी गइया रे।
गोकुल सघन रेलतुँ राख्युँ, गोबरधन कर धरिया रे।
मीराँ गाँवे गिरधर ना गुन, मै तो तोरे लागूँ पइया रे॥४८९॥
†

### ३४

उढानी मोरे आलो रे, गागरिया बेढा ढलसे। जल जमना भरूआ गयाँ ता, चीर खस्योने बेढु परसे।

१ न + आव्या-नाव्या अर्थात् नही आये, २ लौटकर, ३ अण्डा।

सास हठीली मारी ननद धुतारी, नाधड़े दीयरियो मूजने बढसे। मीराँ गावे प्रभु गिरधर ना गुन, चरण कमल चित हर से ॥४९०॥†

### ३५

हान कटारी मारी, अमने प्रेम कटारी मारी।

मारे ऑगणे रे रामजी तपसीओ तापे रे,

काने कुडल जटाँधारी रे, राणाजी अमने।

मकनोसो' हाथी रामजी, लाल अबाडी रे,

ऑकुश दई दई हारी रे।

खारा समुद्र माँ अमृत नाँ बहे लियुँ रे,

अवी छे भिनत अमारी रे।

बाई मीराँ के प्रभु गिरिधर नागर,

चरण कमल बलिहारी रे ॥४९१॥ †

### ३६

राखो रेश्याम हिर लज्जा मोरी, राखो श्याम हिर । भीम ही बैठे, अर्जुन ही बैठे, तेणें मारी गरज ना खरी। दुष्ट दुर्योधन चीरने खेचावे, सभा बीच खडी रे करी। गरूड चढीने गोविन्द जी रे आव्या, चीरना तो वाण भरी। बाई मीरॉ के प्रभु गिरिधर ना गुण, चरणे आवे तो उबरी ॥४९२॥†

#### ३७

ओ आवे हरि हसता सजनी, ओ आवे हरि हसता। मुझ अबला एकलडी जानी, पीताम्बर केंड्रे कसता। पचरगी पाध केसरिया रे बाधा, फुलडा मेहेले तोरा।

१ मदमाता, २ हौदा, ३ ऐसी, ४ उनसे ।

मारे ऑगिनए द्राख बिजोरा, मेवले भराऊँ तारा खोला । प्रीत करे ने तेनी पुठ न मेले, पासे थी से नथी खसता । मीराँ बाई के प्रभु गिरिधर ना गुण, हाँ रे वालो हृदय कमलमाँ बसता । ॥४९३॥†

36

दव' तो लागेल डुँगर' मे, कहो ने ओधा जी हवे केम करी ओ। केम ते करी ओ, अमे केम करी ओ, दव तो लागेल डुगर मे। छालवा' जइये तो वाहला हाली न शकीए, वेशी रहीए तो अमे बली मरीए रे।

आरे वरतीए नथी ठेकाणुंरू रे, वाहला हेरी परवरती नी पॉखे अमे फरीए रे।

ससार सागर महाजण भरीओ वाहला हेरी, वॉहेड़ी झालो नीकर बूडी मरीए रे।

बाई मीराँ के प्रभु गिरधर नागर हेरी, गुरु जी तारे तो अमे अमे तरीए रे। ॥४९४॥†

३९

जाण्यूँ जाण्यूँ हेत तमारू जदवारे लोल, हेतज होय तो हुई डामा बरताय जो, अमे तमारी ऑख डिये अलखामणा रे लोल, बालप होय तो नयणा माँ कलकाय जो।

पारिजातक नूँ फूल रे नारद लखियारे लोल;

जै सोप्यूँ राणी रुकमणी ने दरवार जो। राके पाखडकी मारे मदिर नव मोकली रे लोल;

की घी मुज थीरा अदकेरी नार जो। अचरत पाम्या ने आनन्द उतर्यों रे लोल,

जाओ जाओ जाओ नहि बोलूँ सुन्दर श्याम जो।

१ गोद, २ हटना, ३ अग्नि, ४ जगल, ५ दौडना, ६ परिचय।

रूकमणी ने मदिर जैने रंगे रमोरे लोल,

हवे तमारे अमसाथे शुँ काम जो। अलगा रहो अलबेला मने अडशे नहीं रे लोल,

्तम साथे नैहि बोलूँ नदकुमार जो।

भलेने पधारो मोनती तणे रे लोल,

आज पही आवशोमा मारे द्वार जो।

नारदे कहर्यूं सतभामा साभलो रे लोल,

ऐ निर्लंज ने नथीं तमारू काम जो। काला ने वा'ला करतो ते आवशेरे लोल.

मोटा कुलनी मूक शोभा मान जो। उतरचा आभाणारे सर्वे अग थकी रे ल्रोल,

लो शामिलया तमारो शणगार जो। मारारेमैयरनी ओढ्रं आढ़णीरे लोल,

बीजूँ आयो माने ती दरबार जो। चरणा चीर उतारी चोली चुँदरी रे लोल,

उरथ की उतारचो नवसर हार जो। काबी ने कडला रे भोटी डामणी रे लोल,

सर्व संभाली लेजो नन्दकुमार जो। आगलथी नव जाण्यूँ मे तो रावडूँ रे लोल,

धरथी न जाण्यूँ धूतारानो ढग जो। वाला पणरी प्रीत अमारी पालटी रे लोल.

ए निर्लंज ने शानो दीजे रग जो। ' धीरज नी बातो धरथी जाणी नहीं रे लोल;

प्रीत करीने परवश कीधा प्राण जो। कालजणा कोरी ने भीतर भेदिया रेलोल.

मीट उलियाँ मांर्या मोहना वाण जी। प्रीत करी पर हरऊँ नोतू पधारू रे लोल, थोडा दिवस माँ शुँ दीधा मने सुख जो। स्वपनाना सुख डारे स्वपने पही गया रे लोल; देहड़ लीमां प्रगट्या दारुण दुख जो।

दहड़ लामा प्रगट्या दारण दुख जा। पूरण पाप मल्यां रे अे अबला तणां रे लोल,

जेनो परण्यो पर घेर रमवा जाय जो। अवोलडा लीधा रे वाले वेहाथीरे लोल,

जे नारी नूँ जोबन भोला खाय जो।

पाणीडा पीनेरे घर शूँ पूछिये रे लोल, तेरी पिता अे शोध्या पूरण बैर जो।

उद्देरी आपी रे अेना हात मारे लोल,

गल थूथी मा घोल न पाया अरे जो। शोकडलीना वे मने बहु साभवेरे लोल,

न्यणथी छूटे छै जलनी धार जो।

हैडू नव फोड्यू रे हजूए अमतणूँ रे लोल,

उर ऊपर काई अहचा मेघ मलार जो।

रावा ने मेण सूँ बोलो मुख कीरे लोल,

कुलवन्ती तमे केम करो कल्यान्त जो। पटराणी तमथी बीजी घारी न थी रे लोल.

घणो वघारे घरे घरे विरोध जो। साँच जो कर हो तसे तह सांभको रे कोलः

सॉचू जो कहु तो तमे नव सांभलो रे लोल; तोरा तमारू मन नव माने काम जो।

मोहन जी कहेरे सती तमे साभलोरे लोल;

कहो तो मंगावू पारिजातक नू आड़ जो ।

आणी ने रोपाऊ तमारी ऑगणे रे लोल;

राणी रोषत जी ने मूको राड़ जो।।४९५॥†

# राधा वर्णन

## राजस्थानी में प्राप्त पद

8

मोहन जावो कठे सावरियाँ मोहन जावो कठे।
तुम रहो न अठे सावरियाँ मोहन जावो कठे।
गोकुल बसवो फीको लागे, मथुरा मे काई लडु बटे।
नित को आणो जाणो छोडि दे,नित के आये जाये से तेरा मान घटे।
राधा रुक्मण और सतभामा, कुब्जा ने कोई लीनी पटे।
मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, तुम सुम सुं सूं सकट कटे।।४९६॥ †

#### पाठान्तर १,

जावो कठे रे रामा, रह्वो अठे सांविलयाँ।
नित काई जावो, नित काई आवो, नित का जाया से मान घटे।
गोकुल बसवो फिकोई लागे, मथुरा मे काई लाडु बटे।
गोकुल मे काई धेनु चरावे, मथुरा मे काई राज लुटे।
राधाई रुक्मण और सतभामा, कुब्जा काई थारे संग पटे।
मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, तुम सुमरा सूँ सकट कटे।

उपर्युक्त पदाभिन्यिक्तयो मे पूर्वापर सबध का अभाव है। 'चन्द्रसखी' के नाम पर प्रचलित एक ऐसा निम्नािकत पद मिलता है जिसका उपर्युक्त पदो से गहरा साम्य है।

> कांई मिस आया छोजी राज अठे। राय आगणिये ठाढा रहियो, आगे जावोला कठे। राधा रुक्मण अर सतभामा, कुब्जा ने कांई लीनो पटे।

१ कहाँ, २ यहाँ, ३ जावेगे।

हाथ को हीरो खोय दियो है, खोटी लाल सटे। चन्द्रसखी भज बालकृष्ण छिब, लीनी है सीस सटे।

उपर्युक्त पदो के साम्य को देखते हुए चन्द्रसखी का ही यह पद कुछ हेर फेर के साथ मीरॉ के नाम पर्र भी चल पड़ा हो, ऐसा असम्भव नहीं प्रतीत होता।

२

आली । म्हाने लागे वृन्दावन नीको । घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, दरसण गोविन्द जी को । निरमल नीर बहत जमुना मे भोजन दूध दही को । रतन सिघासन आप विराजै, मुगट धर्यो तुलसी को । कुजन कुजन फिरत राधिका, सबद सुनत मुरली को । मीराँ के प्रभु गिरिधर नागर, भजन बिना नर फीको ॥४९७॥

3

उधो । म्हांने लागे वृन्दावन नीको रे। वृन्दावन मे धेनु बोहोत है, भोजन दूध दही को। मोर मुकुट पीताम्बर सोहै, सिर केसर को टीको। घर घर मे तुलसी को बिड़लौ, दरसण माधवजी को रे। मीरॉ के प्रभु गिरिधर नागर, हरी बिना सब फीको रे।।४९८॥

उपर्युक्त दोनो पदो का गहरा साम्य विचारणीय है। बहुत सम्भव है कि ये दो स्वतत्र पद न होकर एक ही पद के गेय रूपान्तर हो।

## मिश्रित भाषाओं में प्राप्त पद

ξ

आवत मोरी गलियन मे गिरधारी, मै तो छुप गई लाज की मारी।
कुसुमल पाग केसर्या जामा, ऊपर फूल हजारी।
मुकुट ऊपरे छत्र विराजे, कुडल की छिब न्यारी ।
केसरी चीर दिर्याई को लेगी, ऊपर अगिया भारी।
आवते देखें किसन मुरारी, छुप गई राधा प्यारी।
मोर मुकुट मनोहर सोहै, नथनी की छिब न्यारी।
गल मोतियन की माल विराजे, चरण कमल बिलहारी।
ऊभी राधा प्यारी अरज करत है, सुणें जे किसन मुरारी।
मीरा के प्रभ गिरिधर नागर, चरण कमल पर बारी।।४९९॥+

पद को तीन अशो मे बाँटा जा सकता है। प्रथमांश "आवत मोरी अगिया भारी" मे अपनी व्यक्तिगत भावो की अभिव्यक्ति है। "आवते देखे · · 'किसन मुरारी" लगभग प्रथम पक्ति की ही पुनरुक्ति है। परन्तु जहाँ प्रथम पक्ति मे अपनी भावनाओ का ही वर्णन हुआ है, वहाँ द्वितीयाश मे उन्ही भावों का राधा मे आरोप किया गया है। तृतीयांश "ऊभी राधा पर बारी" का शेष पद से समन्वय ही नही होता। ऐसे सगिन-हीन पदों की प्रामाणिकता विशेष सिदिग्ध है।

२

थाने कुब्जा ही मनमानी, हम सो न बोलना हो राज। हमरी कहा सुनी विष लागे, वाहा जाय प्रेम रसपागे। उन सग हिलमिल रहना, हसना बोलना हो राज। हम सो कहे सिगार उतारो, दृग अजन सब ही धोर्यं डारो।

१ अपूर्व, २ खडी हुई।

छापा तिलक सवारो, पिहरो चोलना हो राज। जमना के तट धेनु चरावे, बेसी में कछु अचरज गावे। नई नई तान सुनावे, छाछ मछोलना जी राज। म्हारी प्रीत तुम्ही सो लागी, कुल मरजाद सब ही हम त्यागे। मीरॉ के प्रभु गिरधारी, बन बन डोलना हो राज।।५००॥†

इस पद को भी स्पष्ट ही दो भागो मे बाँटा जा सकता है। "थाने कुब्जा हो · · · · चोलना हो राज।" प्रथमाश है। बीच की दो पिन्तयो ''जमुना के तट · · · · · छाछ मछोलना जी राज" का पूर्वा श से कोई सबन्ध नही प्रतीत होता। "छाछ मछोलना जी राज" जैसी अभिव्यक्ति भी निरर्थक ही प्रतीत होती है। फिर पद की आठवी पिन्त का सबन्ध पूर्वाई से ही जुडता है, जब कि अन्तिम पिन्त सम्पूर्ण पद से भिन्न पड़ती है। 'अन्तिम पिन्त में "मीरॉ क प्रभु गिरधारी" जसा प्रयोग भी सर्वथा नूतन है।

पद की भाषा मे राजस्थानी और भोजपुरी का सम्मिश्रण हुआ है, जिसका कारण एकमात्र गेय परम्परा ही हो सकती है।

#### पाठान्तर १,

थारे कुब्जा ही मनमानी, म्हॉसूँ अनबोलना हो राज।
हम से कहैं सुहाग उतारो, दृग अंजन सब ही घो डारो।
माथे तिलक चढावो, पहरो चोलना हो राज।
हमरी कही बिष सम लागै, घर घर जाय भवर रस पागै।
उन्ही के सग रहना, हॅसना बोलना हो राज।
वृन्दावन मे घेनु चरावै, बसी मे कछु अचरज गावै।
बाकी तान सनावे, छितया छोलना' हो राज।
हमरी प्रीत तुम्ही सग लागे, लोक लाज सब कुल को त्यागी।
मीर् के प्रभु गिरिधर, बन बन डोलना हो राज।

१ छीलना, जलाना।

#### पाठान्तर २,

थाके दासी ही मनमानी, म्हाँसे अनबोलना हो राज।
हमकं कहें सिगार उतारो, दृग अजन सबही धो डारो।
माँथे तिलक लगावो, पहैरो चोलणा हो राज।
कुबज्या कंवर कंस की दासी, ज्यां देखवाँ मोये आवत हाँसी।
ज्यो पटराणी कीनी, हँस बोलणां म्हाराज।
कुबज्या के संग भोग बणायो, हमको लिख कर जोग पठायो।
मीराँ भई दिवानी. बन बन डोलणा हो राज।
†

# त्रजभाषा में प्राप्त पद

δ

तेरो कान्ह कालो हो भाई, मेरी राघे गोरी हो।
ऐसी राघे रूप बनी, कचन सी देह ठनी।
ऐसो कारो कान्ह पर, कोटि राघे वारी हो।
गोकुल उजार कीनो, मथुरा बसाय लीनी।
कुब्जा कूँ राज दीनो, राघे को बिसारी हो।
बिनती सुनो ब्रजराज, लागूँगी तुम्हारे पाय।
मीराँ प्रभु सों कहीयो जाय, सेवक तुम्हारी हो।।५०१।।
†

इस पद में भी भाव सामजस्य नहीं है। "तेरों कान्ह ''राधें वारी हो" प्रथमाश में स्पष्ट है कि कथनोपकथन दो व्यक्तियों के बीच हो रहा है। "गोकुल उजार ''िबसारी हो" वाला अश एक शिकायत के रूप में ही आता है जिसका प्रथमाश से कोई सबन्ध नहीं प्रतीत होता। छठी पिक्त में बिनती स्वय "ब्रजराय" को ही सुनायी गयी है, जब कि अन्तिम पिक्त से यही स्पष्ट होता है कि "क्रजराय" तक सदेशा पहुँचा देने की "बीनती" किसी अन्य से की जा रही है। एक ऐसा ही पद चन्द्रसखी के नाम पर भी पाया जाता है — "कैसे व्याहूँ राधे, कन्हैयो तेरो कारो माई। घर घर री वो गऊ चरावै, ओढण कबल कारो। छीन झपट दही खात बिरज मे, चलैगो कैसे राधे को गुजारो। मेरी राधा अजब सुंदरी, तेरो कन्हैया कारो। कारो कारो मत करो, कान्हों है बिरज को उजियारो। नाग नाथ रेती पर डारघो, मारी फूँक कृष्ण भयो कारो। पीताम्बर की कछनी काछै, मोहन मुरली वारो। चन्द्रसखी भज बालकृष्ण छिब, कान्ह त्रिलोकी सूंन्यारो।"

दोनो पदों में भाव और भाषा साम्य के आधार पर यह कहा जा सकता है कि चन्द्रसखी का ही पद मीरॉ के नाम पर प्रचलित हो गया है।

२

भूलत राधा सग गिरिधर।
अबीर गुलाल उडावत, राधा भरि पिचकारी रग।
लाल भईं वृन्दावन, जमुना केशर चूवत रग।
नाचत ताल अधर सुर भरे, धिम धिम बाजे मृदग।
मीरॉ के प्रभु गिरिधर नागर, चरन कमल कूँ रग।।५०२॥
†

प्रथम पक्ति मे राधा का कृष्ण के सग झूलने की और शेष पद मे होली खेलने की ही अभिव्यक्ति है। पद की तीसरी पक्ति और अन्तिम पक्ति का द्वितीयांश "चरन कमल कूँ रग" अर्थहीन प्रतीत होता है।

#### °पाठान्तर १,

झुलत राधा सग गिरिधर, झुलत राधा संग।
अबील गुलाल की धुम मचाई, डारत पिचकारी रग।
लाक्न भयो वृन्दावन जमना, केसर चुवत अनग।
नाचत ताल अधारे सुर सुन्दरी, डारी डारी बाजे ताल मृदंग।
मीरॉ के प्रभु गिरिधर ना गुण, चरण कमल कूँ बहोत रंग।

कैसे आवों हो नन्दनलाल तेरी ब्रजनगरी, गोकुल नगरी।
इत मथुरा उत गोकुल नगरी, बीच बहे जमुना गहरी।
पॉव घर्यॉ मेरी पायल भीजै, कृष्टि परौ विह जाओ सारी।
मै दिध बेचन जात वृन्दावन, मारग मे मोहन भगरी।
बरज यशोदा अपने लाल को, छीन लई मोरी नथली।
रहु रहु ग्वालिन झूठ न बोलो, कान अकेलो तुम सगरी।
मेरो कन्हैया पॉच बरस की, तुम ग्वालन अलमस्त भई।
जाय पुकारो हो कंस राजा से, न्याय नही तेरी गोकुल नगरी।
वृन्दाबन की कुज गलिन मे, बॉह पकर राधे भगरी।
मीरॉ के प्रभु गिरिधर नागर, साधु संग करि हम सुधरी।।५०४॥
†

पदाभिन्यक्ति मे पूर्वापर संबंध और सगित का अभाव है। तृतीय पिक्त "पॉव धर्या" : जाओं सारी" सर्वथा अर्थहीन है। "भूठ न बोलो," "तेरी," "तुम" आदि शब्दो से पद की भाषा पर खड़ी बोली का प्रभाव सुस्पष्ट हो उठता है। "अलमस्त" शब्द का प्रयोग उर्दू के प्रभाव को भी इगित करता ह। इसी प्रकार का एक पद मीराँ के नाम पर प्रचलित गुजराती पदों मे भी प्राप्त है।

५

हमरो प्रणाम बॉके बिहारी को। मोर मुकुट माथे तिलक बिराजे, कुडल अलकाकारी को। अधर मधुर पर बसी बाजे, रीझ रीझावै राधा प्यारी को। यह छर्वि देख मगन भई मीरॉ, मोहन गिरिधारी को।।५०५॥†

अन्तिम पिक्त की शैली सर्वथा नूतन है।

६

झट द्यों मेरो चीर रे मोरारी रे, झट द्यो मेरो चीर। मेरो चीर कदम चढ बैठो, मैं जल बीच उघाडी। हॉरे वा'ला मै जलबीच उघाडी।
उभी राधा अरज करत है, दो चीरदो ओ गिरधारी।
प्रभु मै तेरे पाय पहँगी।
जो राधा तेरो चीर चहावत हो, जल से हो जा न्यारी।
हॉ रे, वा'ला जल से हो जा न्यारी।
जल से न्यारी कान्हा कबुए न होवृगी, तुम हो पुरुष हम नारी।
लाज मोकूँ आवत भारी।
तुम तो कुँवर नन्दलाल कहावो, मैं बूषभानु दुलारी।
हॉ रे, वा'ला मे वृषभानु दुलारी।
मीरॉ के प्रभु गिरधर ना गुण, तुम जीते हम हारी।
चरण जाऊँ बलिहारी।। ५०६।।
†

उपर्युक्त पद की भाषा पर खडी बोली का और शैली पर गुजराती भाषा में प्राप्त पदों की शैली का प्रभाव सुस्पष्ट हैं।

# गुजराती में प्राप्त पद

ξ

वारो यशोदा तारा दानी ने, आली गारा आल करे छे। लाडकवायो बाई लामज तमने, ते थी घनो राघा राणी ने। जल यमुना जताँ मारगे पालव, ग्रहियो मारो तानी न। एक बार साख्युँ बीजी बार साख्युँ शरम तमारी घनी आनी ने। बाई मीराँ के प्रभु गिरघर ना गुण, चरण कमल चित मानी ने।।५०७।।†

?

बोले झीणा मोर, राधे तारा डुँगरिया पर बोले झीणा मोर।
ए मौर ही बोले ब पैया ही बोले, कोयल करे घन शोर।
....भली बीजली चमके, बादल हुआ घन घोर।
झरमर झरमर मेहुलो बरसे, भीजे मारा सालुडानी कोर।
बाई मीरा के प्रभु गिरिधरना गुण,प्रभुजी म्हाँरा चितडानो चोर॥५०८॥
†

=

काहानो माग्यो दे,धुतारो माग्यो दे,वर तो राधानो,मने कहानो माग्यो दे। वृन्दारे वनमाँ जेदी रास रम्याँ, ता सोल से गोपी माँ घेलो कहान। हाथी ने घोडा बाई माल खर्जांना, हैया केरो हार ले मान। तल भर जब भर वछो नव कीधो, जवे तोली ने पाछो ले। बाई मीराँ के प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल मे चित दे॥५०९॥ †

# बाँधुरी वर्णन

# व्रजभाषा में प्राप्त पद

१

कान्हा रिसया वृन्दाबन बासी। जमुना के नीरे तीरे घेनु चरावे,मुरली बजावे मृदुलासी। मोर मुकुट पीताम्बर सोहै, श्रवण कुडल फलासी। मीरॉ के प्रभु गिरिधर नागर, बिना मोल की दासी।।५१०।। पाठान्तर १,

म्हॉरी बालपना की परीति थे निभाज्यो रैना। जमुना के नीरॉ तीरॉ धेनु चरावै, कुडल झलकत काना। मीरॉ के प्रभु गिरिधर नागर, हर नौ माह रो धाना।

यह पद उपर्युक्त पद का गेय रुपान्तर मात्र प्रतीत होता है, क्योकि प्रथम पक्ति के सिवा सम्पूर्ण पद की भाव और भाषा भी लगभग एक ही हैं। विभिन्न स्थानो पर प्रचलित होने के कारण स्थानीय बोलियो का प्रभाव पदो से स्पष्ट होता है।

पद की भाषा पर राजस्थानी प्रभाव स्पष्ट है। इस रूपान्तर की अभिव्यक्ति में सगित का अभाव है। इसी पद से साम्य रखता एक और भी, निम्नाकित पद प्राप्त है —

या मोर्हन के मै रूप लुभानी। सुन्दर वदन कमल दल लोचन, बॉकी चितवन मद मुसकानी। जमुना के नीरे तीरे धेनु चरावै, बसी मे गावै मीटी बानी। तन मन धन गिरिधर पर बार्ले, चरण कवल माही लपटानी।

२

आजु मै दैख्यो गिरधारी ।
सुन्दर बदन मदन की शोभा, चितवन अनियारी ।
बजावत वशी कुज मे ।
गावत ताल तरग रंग ध्विन, नाच्चत ग्वाल गन मे ।
माधुरी मूरित वह प्यारी ।
बिस रहै निस दिन हिरदै बिच, टरै नही टारी ।
वाही पर तन मन हो वारी ।
वह मूरित मोहिन निहारत, लोक लूंग डारी ।
तुलसी बन कुँजन सचारी ।
गिरिधर नवल नटनागर मीराँ बिलहारी ॥ ५११॥

3

प्यारी मै ऐसे दखे श्याम।
बॉसुरी बजावत गावत कल्याण।
कब की ठाढी भैयाँ, सुध बुध भूल गैयाँ।
छौने जैसे जादू डारा, भूले मोसे काम।
जब धुन कान पैयाँ, देह की ना सुध सैयाँ।
तन मन हर लीन्हो, विरहो वाले कान्ह।
मीराँ बहि प्रेम पाया, गिरिधर लाल ध्याया।
देह सो विदेह भैयाँ, लागो पग ध्यान।।५१२॥
†

उपर्युक्त पद मे तीन विभिन्न बोलियो का सम्मिश्रण विचारणीय है। पद की भाषा प्रमुखत ब्रज है तथापि कियापदो पर पजाबी प्रभाव स्पष्ट है। "मै ऐसे देखे क्याम", "पाया" आदि प्रयोगो से आधुनिक प्रभाव भी स्पष्ट हो उठता है। निम्नाकित एक और पद ऐसा मिलता है जिसकी प्रथम पक्ति उपर्युक्त पद की प्रथम पक्ति का पाठान्तर प्रतीत होती है, परन्तु शेष पद सर्वथा विभिन्न पडता है।

कही ऐसे देखे री घनश्याम।
मोर मुकुट पीताम्बर सोहै, कुडल झलकत काना।
सॉवरी सूरत पर तिलक बिराजे, तिस में लगे रहे मेरे प्राना।
बरसाने सो चली गुजरिया, नन्दग्राम को जाना।
आगे केशव धेनु चरावे, लगे प्रेम के बाना।
सागर सूखि कमल मुरझाना, हसा किया पयाना।
भौरे रह गये प्रीति॰के धोखे, फेर मिलन को जाना।।५१३॥
†

इस पद में कहीं से भी यह स्पष्ट नहीं होता कि यह पद किस के द्वारा बनाया गया है, तथापि तथाकथित मीरॉ क पदसग्रहों में प्राप्त है। पदाभिव्यक्ति स्पष्ट ही अर्थहीन है।

५

बॉके सॉवरियॉ ने घेरि मोहि आन के। जो गई जमुना जल भरन, मारग रोक्यो मेरो आन के। वृन्दाबन की कुज गलिन मे मुरली बजावे, आन तान के। मीरॉ के प्रभु गिरिधर नागर, प्रीत पुरातन जान के।।५१४।।†

६

भई हो बावरी सुन के बॉसुरी। श्रवण सुणत गोरी सुध बुध बिसरी, लगी रहत तामें मनकी बॉसुरी। नेम धरम कोन कीनी मुरलिया, कौन तिहारे पासुरी। मीरॉ के प्रभु वश कर लीन्हे, सप्त तानिन की फॉसुरी।।५१५।।† पर्द की तृतीय पक्ति का शेष पद से समन्वय नहीं होता।

9

मुरिलया बाजे जमुना तीर।
मुरिल सुनत मेरो मन हरि लीन्हों, चीत घरत नही घीर।
कारो कन्हैया, कारी कामरिया,कारो जमुना को नीर।
मीरॉ के प्रभु गिरिधर नागर, चरण कमल पै सीर।।५१६।।†

ረ

मोरे अगना मे मुरली बजाय गयो रे।
छोटे छोटे चरण, बडे बडे नयना,
वृन्दावन की कुज गिलन मे, मारि गयो सयना मेरी आली, मेरी आली कहो कित जाऊँ,
मुरली मे गावै लै लै मेरो नाम ।
ऊँची नीची घाटी, मोसे चढऊँ न जाय,
मुरली की घुनि सुनि, मोसे रहऊँ न जाय।
कित गई गैया, कित गए ग्वाल, कित गये बसी बजावन हारा।
घर आई गैया, घर आये ग्वाल, अजहूँ न आये मेरे मदन गोपाल।
मीराँ के प्रभु गिरिधर लाल, पाये है दर्शन भई निहाल।
॥५१७॥†

उपर्युक्त पद मे पूर्वापर सबध का निर्वाह नही हुआ है। पद स०३ और उपर्युक्त दोनो पदो मे 'मीरॉ के प्रभु गिरिधर नागर' न होकर ''मीरॉ के प्रभु गिरिधर लाल'' का ही प्रयोग हुआ है, जो विचारणीय है।

९

कवन गुमान भरी बसी, तू कवन गुमान भरी। अपने तन पै छेद परेचे, बाला तूँ बिछरी। जॉत पॉत सब तेरो मै जाणूँ, तू बन की लकरी। मीरॉ के प्रभु गिरिधर नागर, राधा से क्यूँ झगरी ।।५१८॥ †

पद की दूसरी पिक्त का द्वितीयाश "बाला तू बिछरी" अर्थहीन प्रतीत होता है। ऐसा ही एक पद सूरदास का भी प्राप्त है.—

> बॉसुरी तू कवन गुमान भरी। सोने की नाही, रूपे की नाही, नाही रतन जरी। जात सिफत तेरी सब कोई जानै, मधुवन की लकरी।

क्या री भयो जब हरि मुख लागी,बाजत विरह भरी। सूरदास प्रभु अब क्या करिये, अधरन लागत री। ( 'बृहद्राग रत्नाकर' पद १५०, पृष्ठ४८)

उपर्युक्त पदो में भाव और भाषा देखते यही अधिक सम्भव प्रतीत होता है कि सूरदास का ही पद मीरॉ के नाम पर भी चल पड़ा हो।

१०

राधा प्यारी दे डारो जू बसी हमारी।
ये बसी में मेरा प्राण बसत है, वो बसी गई चोरी।
ना सोने की बसी, ना रूपे की, हरे हरे बॉस की पोरी।
घडी एक मुख मे,घडी एक कर मे,घडी एक अधरधरी।
मीरॉ के प्रभु गिरिधर नागर चरण कमल पर बरी।।५१९।।†

#### पाठान्तर १,

श्री राधे रानी, दे डारो बंसी मोरी।
जा बसी में मेरो प्राण बसत है, सो बसी गई चोरी।
काहे से गाऊँ, काहे से बजाऊँ, काहे से लाऊँ गैया घेरी।
मुख से गाओ कान्हा,हाथों से बजाओ,लकुटी से लाओ गैया घेरी।
हा हा करत तेरे पैया परत हूँ, तरस खाओ प्यारी मोरी।
मीराँ के प्रभु गिरिधर नागर, बसी लेकर छोडी।

उपर्युक्त पाठान्तर में पहले पद से कुछ अधिक पिक्तियाँ है। साथ ही इस पाठान्तर की भाषा के क्रिया पदो पर आधुनिक प्रभाव विशेष विचारणीय है। भाव और भाषा साम्य रखता हुआ एक ऐसा ही पद 'चन्द्र सखी' के नाम पर भी प्रचिलत हैं ——

> श्री राधे रानी, दे डारो ना बॉसुरी मोरी। जा बंसी में मेरो प्राण बसत है, सो बंसी गई चोरी।

सोने की नाही कांन्हा, रूपे की नाही, हरे बॉस की पोरी। काहे से गावूँ राधे, काहे से बजाऊँ, काहे से लाऊँ गैया घेरी। मुख से गाओ प्यारे, ताल से बजावो, लकुटिया से लाओ गैया घेरी चन्द्रसखी भज बालकृष्ण छैबि, हरि चरणन की चेरी।

११

चालो मन गगा जमुना तीर। •
गगा जमुना निरमल पाणी, सीतल होत सरीर।
बसी बजावत गावत कान्हा, सग लियो बलबीर।
मोर मुकुट पीताम्बर सोहै, कुडल झलकत हीर।
मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, चरण कमल पै सीर॥५२०॥
उपर्युक्त पद मे कुछ पिक्तयाँ निम्नािकत रूप मे भी प्राप्त है –
द्वितीय पिक्त:—

"या बसी मे मेरो प्राण बसत है, वो बसी लेई गई चेरी।" चतुर्थ पक्ति मे "घड़ी" शब्द के बदले 'घटी" का भी प्रयोग मिलता है।

१२

बसीवारे हो कान्हा मोरी रे गागरी उतार।
गगरी उतार मेरो तिलक सभार।
यमुना के नीरे तीरे बरसीलो मेह,
छोटे से कन्हैया जी सूलागो म्हॉरो नेह।
वृन्दावन में गऊएँ चरावे, तोर लियो गरवा को हार।
मीरॉ के प्रभु गिरिधर नागर, तोरे गई बलिहार।।५२१।।†

पदाभिव्यक्ति में संगति नहीं है। उपर्युक्त पद की शैली का चन्द्रसुखी के पदों की शैली से बहुत साम्य है।

तो सो लाग्यो नेहरा, प्यारे नागर नंद कुमार ।
मुरली तेरी मन हर्यो, विसर्यो घर व्यवहार ।
जब ते श्रवनिन धुनि परी, घर आगण न सुहावै ।
पारिध ज्यूँ चूकै नही, मृगी बेधि दई आय ।
पानी पीर न जानई ज्यों, मीन तडिफ मिर जाय ।
रिसक मध्य के मरस को, निह समझत कमल सुझाव ।
दीपक को जो दया नही, समझत उडि उडि मरत पतग ।
मीराँ प्रभु गिरिधर मिले, जैसे पानी मिलि गयो रंग ॥५२२॥†
उपर्युक्त पद की प्रथम पक्ति का निम्नांकित पाठान्तर प्राप्त है –

ँ "तू नागर नन्दकुमार, तों सो लाग्यो नेहरा ।"

१४

गाव राग कल्याण, मोहन गावे राग कल्याण।
आप गावे ने आप बजावे, मोरली सुँ मिलावे तान।
मोर पछी सिर मुकुट-बिराजे, कुण्डल झलके कान।
मीराँ बाई के प्रभु गिरिधर नागर, गोपियें तिजयो ध्यान।
॥५२३॥†

१५

गौड़ी तो अब मिट गई, जब अस्त भयो है भाण।
रात घटिका हो गई जब, प्रकट्यो राग कल्याण।
कल्याण कल्याण सब को कहै, मै क्या कहँ कल्याण।
जा घर सेवा श्याम की, ता घर सदा कल्याण।
अगो अंग की उलट भयो, जब प्रकट्यो राग कल्याण।
कल्याण राग सो महाबली, सब राग को राखत मान।
सिघल देश की पिंचनी, जपती राग कल्याण।।५२४॥
†

भाषा में अर्थ-सगित नहीं है। उपर्युक्त पद मीरॉ-विरचित है ऐसा भी कोई आभास पदाभिव्यक्ति से नहीं मिलता।

पद स० ३, १४ और १५ इन तीनो ही पद मे राग कल्याण की व्युत्पत्ति का वर्णन या प्रशसा है। पद स० ३ की भाषा पजाबी से प्रभावित है। पद स० २४ की भाषा शुद्ध ब्रजभाषा है और पद स० १५ की भाषा गुजराती से प्रभावित है। उपर्युक्त परिस्थिति मे ऐसे पदो को प्रक्षिप्त मानना ही युक्तियुक्त प्रतीत होता है।

# गुजराती में प्राप्त पद

१

वागे छे रे, वागे छे रे, पेला वनडा मॉ, मीठी वेणु वागे छे दुरनो उर लागे छे।

सासु सती माती सुख निद्रा माँ, जाऊँ तोरे ननदल जागे छे। ससुरो हमरो परम सुहागी, दियेरी वो छन छेनो दिल माँ दाझे छे। मीराँ बाई के प्रभु गिरिधर ना गुण, जनम मरण भे भागे छे।।५२५॥†

7

अरे मोरली नन्दावन रागी, बागी छे जमनाने तीरे रे। मोरली ने नादे घेलाँ कीर्घाँ, मन काँई काँई कामण कीर्घा रे। जमनाने नीर तीर घेनु चरावे, काँघे काली काँबली रे। मोर मुगट पिताम्बर शोभे, मधुरी सी मोरली बजावे रे। मीराँ के प्रभु गिरधर ना गुण, चरणकमल बलिहारी रे।।५२६॥ †

₹

चालो नी जोवा जइये रे, माँ मोरली वागी। भर निद्रा माँ हुँरे स्रुती ती, जब कि ने जोवा जागी? वृन्दावन ने मारग जाता, सामो मिलयो सुहागी। मीराँ के प्रभु गिरधर ना गुण, चरण कमल लेहे लागी।।५२७॥†

एक दिन मोरली बजाई, कनैया एक दिन मोरली बजाई। मोरली नाना दे मेरो मन हरि लीनो, ओम की सुरता उठाई। गौओ तो सब घास ना खाये, .... शर्वरी तो बली स्तभ भई है, चन्द्र गयो छुपाई रे। मेघ घटा घट थई रही छे, बादरी कारी गै वाही रे। मीराँ बाई के प्रभु गिरिधर नागर, चरण कमल चित छाई रे।

1147211+

4

लीघाँ रे भटके, महाँरा मन लीघाँ रे लटके। गात्र रग कीधाँ गिरिधारिए, जो मार्या झटके। मन रे मारू मोरली में मोह्युँ, पेला बॉस तणे कटके। मीरॉ के प्रभु गिरिधर ना गुण, हो रग लाग्य अटके ॥५२९॥ †

मोरलीए मोह्याँ मोहन, तारी मोरलीए मन मोह्याँ। थारे कारण शामलिया वाहला, गण भुवन मेणे जोया रे। थारा सरीखा प्रभु नव कोई दीठा, गण भुवन मनडे न मोह्याँ रे। मीराँ के प्रभु गिरधर ना गुण, चरण कमल चित्र प्रोयाँ रे ॥५३०॥†

मार्या छे मोहन बाण, वा'ली डे मार्या छे मोहना बाण। तमारी मोरलीए माराँ मनड़ाँ बिघायाँ,बिघायाँ,तन मन प्राण। वृन्दावन ने मारग जाताँ, हाँ रे मारो पालवृडो मो ताण। जल जमना जल भरवा गयाँ ताँ, काँठले उभी पेलो काण। मीराँ बाई के प्रभु गिरधर ना गुण, चरण कमल चित्त आण ।।५३१।।†

वागे छे रे, वागे छे, वृन्दावन मुरली वागे छे,

तेनो शब्द गगन माँ गाँजे छे।
वन्द्रा ते वन ने मारग जाता, वा'लो दान दिधना माँगे छे।
वन्द्रा ते वन माँ रास रचायो छे, वा'लो रास मण्डल माँ विराजे छे।
पीला पीताम्बर जरकस जामा, वा'ला ने पीलो ते पटको विराजे छे।
काने ते कुण्डल मुस्तके मुगट,हाँरे वा'ला मूख पर मुरली विराजे छे।
वन्द्रा ते वन नी कुज गिलन माँ, वा'ले थनक थई थई नाचे छे।
बाई मीराँ के प्रभु गिरधर नागर,वा'ला दरशन यो दुखड़ा भागे छे।
॥५३२॥
।।

# नाथ-प्रभाव द्योतक पद

## राजस्थानी में प्राप्त पढ

δ

जावा दे जावा दे, जोगी किस का मीत। सदा उदासी रहै मोरी सजनी, निपट अटपटी रीत। बोलत बचन मधुर से मानूँ, जोरत नाहि प्रीत। मै जाणूँ या पार निभेगी, छाँड्रि, चले अधबीच। मीराँ के प्रभु स्याम मनोहर, प्रेम पियारा मीत॥५३३॥

२

जोगिया जी छाइ रह्यो परदेस।
जब का बिछुडिया फेर न मिलिया, बहोरि दियो न सदेस।
या तन ऊपरि भसम रमाऊँ, खोर करूँ सिर केस।
भगवाँ भेख धरुँ तुम कारण, ढूँढत च्यारूँ देस।
मीराँ के प्रभु राम मिलण कू, जीवनि जनम अनेस।।५३४॥

₹

जोगिया जी । निसि दिन जोहाँ थाँरी बाट । पाँव न चालै, पथ दुहेलो, आडा ओघड घाट । नगर आई जोगी रम गया रे, मो मन प्रीत न पाइ । मैं भोली भोलापन किन्हो, राख्यो नही बिलमाइ । जोगिया कूँ जोवत बहूँ दिन बीता, अजहूँ आयो नाहि । बिरह बुझावण अन्तरि आवो, तपत लगी तन माँहि । कै तो जोगी जग में नाही, कैर बिसारी मोय । र्कोई करूँ, कित जाऊँ सजनी, नैण गुमायो रोय। आरति तेरे अन्तरि मेरे, आवो अपनी जाणि। मीरॉ व्याकुल विरहणी रे, तुम बिन तलफत प्राण ॥५३५॥

૪

पिय बिन सूनो छै जी म्हॉरो देस।
ऐसा है कोई पिव कूँ मिलावै, तन मन करूँ सब पेस।
तेरे कारण बन बन, डोलूँ, कर जोगण को भेस।
अविध बदीति अजहूँ न आये, पडर होइ गया केस।
मीरॉ के प्रभु कबर मिलोगे, तिज दियो नगर नरेस।।५३६॥

ч

जोगिया जी आवो थे या देस।
नैणन देखूँ नाथ मेरो, ध्याय करूँ आदेस।
आया सावण मास सजनी, भरे जल थल ताल।
रावल कुण बिलमाइ राख्यो, बिरिहन है बेहाल।
बिछडियाँ कोई भौ भयो रे, जोगी, ए दिन अहला जाइ।
एक बेर देह फेरि, नगर हमारे आइ।
वा सूरित मेरे मन बसे रे, जोगी छिन भर रहचो न जाइ।
मीराँ के प्रभु हिर अविनासी, दरसण दो हिर आइ॥५३७॥

#### पाठान्तर १,

जोगिया जी आजो इण देस।
मै जास्या देखूँ नाथ नै, धाइ करूँ आदेस।
आया सावण भादवा, भरिया जल थल ताल।
सॉई कूँ बिलमाई राख्यो, ब्रहनी है बैहाल।

१ दौडकर, २ फुसला रखना, ३ युग, ४ व्यर्थ।

बिसरयाँ बोहो. दिन भया, बिसरघो पलक न जाइ।
ऐक बेरी देह फेरि, नगरि हमारै आइ।
वा मूरत म्हारे मन बसे, बिसरघो पलघू न जाइ।
मीराँ के कोई निह दूजौ, दरसण दीजो आइ।
प्रथम पाठ की अभिव्यक्ति मे अधिक सगित है।

દ્

म्हॉरो घर रमतो ही अनई रे तू जोगिया। कानॉ बिच कुंडल, गले बिच सेली, अग भभूत रमाई रे। तुम देख्यॉ बिन कल न पड़त है, ग्रिह आँगणो न सुहाई रे। मीरॉ के प्रभु हरि अविनासी, दरसण द्यो मोकूँ आई रे।।५३८।।

पद की प्रथम पिक्त में प्रयुक्त ''म्हॉरों'' र्शब्द के स्थान पर ''सारों'' का प्रयोग भी कही कही मिलता है। अर्थ सगित के विचार से ''म्हारों'' का प्रयोग ही अधिक युक्तियुक्त प्रतीत होता है।

पद की अन्तिम पक्तियों के निम्नाकित पाठान्तर भी मिलते है:--

"मीरॉ के प्रभु गिरिधर नागर, ध्यावै सेस महेस"। और

''मीरॉ के प्रभु हरि अविनासी, तज दियो नगर नरेस''

9

जोगिया जी दरसण दीजो राज।

कर जोडिया करण करूँ, म्हाँरी बाहा गहवाँ की लाज।
लोक लाज जब सारी डारी, छाडचो जग उपदेस।
ब्रह्म अगिन मे प्राण दाझे, म्हाँरो सुण लीजो आदेस।
साँच मुद्रा भाव कंथा, साज्यो नष सब साज।
जोगणि होय जग ढूँढसूँ रे, म्हाँरी घर घर फेरी आस।
दरध दिवानी तन देषि आपनूँ, मिलया परम दयाल।
मीराँ के मिन आनन्द हुआ, हम हम षुसियाल।।५३९॥†

#### पाठान्तर १,

जोगिया दरस दीजो राज, बॉह गह्यां की लाज। लोक लाज बिसारि डारिस, छॉड्यो जग उपदेस। विरह अगिन मे प्राणि दाझै, सुणि लिज्यो आदेश। पॉच मुद्रा भाव कथा, नष सिष साजे साज। जोगिण होय जग ढूँढसूँ, म्हॉरी घर घर फेरी आज। दरद दिवानी तन जाणि आपनी, मिलिया राम दयाल। मीरॉ के मन आनन्द उपज्यौ, रोम रोम खुसियाल। †

दोनो ही पाठो मे अन्तिम दोनो पिक्तियाँ मिलन और आनन्द को ही अभिन्यक्त करती है, जब शेष सम्पूर्ण पद से वियोग और प्रतीक्षा के साथ ही साथ जोगी द्वारा प्रदिश्तित अवहेलना के प्रति एक गहरी शिकायत भी लक्षित होती है। शिकायत की यह अभिन्यिक्त नाथ-प्रभाव द्योतक अधिकाश पदो की विशेषता है।

1

तेरो मरम निह पायो रे जोगी।
आसण मॉडि गुफा मे बैठ्यो, ध्यान हरि को लगायो।
गल बीच सेली, हाथ हॉजिरयो, अग भभूत रमायो।
मीरॉ के प्रभु हरि अविनासी, भाग लिख्यो सो ही पायो।।५४०॥

९

कोई दिन याद करोगे, रमता राम अतीत। आसण मॉडि अडिंग होय बैठ्या,याही भजन की रीत। मैं तो जाणू जोगी सग चलेगा, छॉडि गया अधबीच। आत न दीसे, जात न दीसे, जोगी किस का मीत। मीरॉ कहै प्रभु गिरिधर नागर, चरण न आवै चीत।।५४१।।

पद की प्रथम पिक्त की भाषा पर खडी बोली का प्रभाव स्पष्ट है। इस पद और पद सं०८ की द्वितीय पिक्त का भाव और भाषा-साम्य विचारणीय है। इस पद की द्वितीय पंक्ति की अभिव्यक्ति "याही भजन की रीत" मे आराध्य के प्रति बड़ा मार्मिक व्यग है।

धूतारा जोगी एकर सूँ हँसि बोल ।
जगत बदीत करी मनमोहना, कहा बजावत ढोल ।
अग भभूति गले मृगछाला, तू जन गुढिया खोल ।
सदन सरोज बदन की सोभा, ऊभी जोऊँ कपोल ।
सेली नाद बभूत न बटवो, अजूँ मुनि मुख खोल ।
चढती बैस नैण अनियाले, तू घूरि घरि मत डोल ।
मीरा के प्रभु हरि अविनासी, चेरी भई बिन मोल ॥ ५४२॥

११

धूतारा जोगी एक बेरिया मुख बोल रें। कान कुडल गल बीच सेली, अवतेरी मुनि मुख खोल रें। रास रच्यो बसी बट जमना, ता दिन कीनी कोल रें। पूरब जनम की मैं हूँ गोपिका,अधिबच पड गयो झोल रें। जगत बदी ते तुम करों मोहन, अब क्यूँ बजाओ ढोल रें। तेरे कारण सब जग त्याग्यो, अब मोहै कर सो लोल रें। मीराँ के प्रभु गिरिधर नागर, चैरी भई बिन मोल रें।।५४३।।†

उपर्युत दोनो पदो की प्रथम पिक्तयो में गहरा साम्य है। द्वितीय पद की अभिव्यक्ति कहीं कहीं असगत और अर्थहीन है। प्रथम पद पर नाथ-परम्परा का विशेष प्रभाव है और दूसरे पद पर वैष्णव-परम्परा का गहरा प्रभाव है। प्रथम पद में तो आराध्य "धूतारा जोगी" से "एकर सूँ हँसि बोल" की प्रार्थना है और एतदर्थ प्रयास भी है और द्वितीय पद में पूर्व जन्म के 'कोल' की याद दिलाई जा रही है। "पूरब जनम की मैं हूँ गोपिका" जैसी अभिव्यक्ति वैष्णव-प्रभाव द्योतक अन्य पदो में भी मिलती है। इस पद की भाषा पर भी खड़ी बोली का प्रभाव स्पष्ट है।

१ वयस, २ तीखे।

<sup>\*</sup> देखे, मीराँ, एक अध्ययन,

उपर्युक्त परिस्थिति मे प्रथम पद ही प्रामाणिकता के अधिक निकट पडता प्रतीत होता है। अभिव्यक्ति के आधार पर यह पद विशेष विचारणीय है।

#### १,२

जोगियो आणि मिल्यो अनुरागी।
ससा सोक अंग निह त्रिसना, दुबध्या सब ही त्यागी।
मोर मुगट पीताम्बर सोहै, स्याम बरन बडभागी।
जनम जनम को साहिब म्हॉरो, वाही सो लौ लागी।
अपणा पिव सो हिलमिल खेलॉ, हिर दरशन अनुरागी।
मीरॉ के प्रभु गिरिधर नागर, अब मै भई सुभागी।।५४४।।†

#### पाठान्तर १,

जोगियो आणि मिल्यो अनुरागी। ससय सोक अग निह त्रिसना, दुबध्या सब ही त्यागी। मोर मुकुट पिताम्बर सोहै, स्याम बरन बड भागी। जनम जनम को मित्र हमारो, अधर सुधारस पागी। अपणा पिय सूँ हिलमिल खेलाँ, हिर दरशन अनुरागी। मीराँ तो गिरधर मनमानी, अब तो भई है सुभागी।†

नाथ प्रभाव द्योतक सम्पूर्ण पदो मे यही एक ऐसा पद है जिसमें मिलन और तद्जन्य आनन्द की अभिव्यक्ति हुई है। इस पद की एक और विशेषता भी है। अन्य सभी नाथ प्रभाव द्योतक पदो मे आराध्य की वेशभूषा का वर्णन नाथ-परप्परानुसार सुसज्जित जोगी के अनुकूल ही है, परन्तु यहाँ आराध्य का वर्णन वैष्णव-परम्परानुकूल है। उपर्युक्त पदाभिव्यक्ति के अनुसार मीराँ के आराध्य 'जोगी' 'मोर मुकुट पीताम्बर' ही धारण किए हुए है। द्वितीय पाठान्तर पर ब्रजभाषा का कुछ विशेष प्रभाव स्पष्ट है। पद विशेष रूपेण विचारणीय है।

१ दुविधा।

# मिश्रित भाषाओं में प्राप्त पद

१

आपणा गिरधर के कारणे, (वा) मीराँ बैरागण हो गई रे। जब ते सिर पर जटा रखाई, नैणा नीद गई रे। दड कमंडल और गूदड़ी, सिर पर धार लई रे। छापा तिलक बनाये छवि सो, माला हात लिई रे। दोऊ कुल छाँडि भई वैरागण, हिर सो टेर दई रे। मीराँ के प्रभु गिरधर नागर, गोविन्द सरण भई रे।।५४५॥ †

#### पाठान्तर १,

आपणा गिरधर कै कारणै, मीराँ वैरागण भई रे। सिर पर जटा बधाई, नैणा नीद गई रे। दड कमडल और गूदडी, सिर पर धार लई रे। छापा तिलक बनाये छिव सो, माला हात लई रे। दोऊ कुल छाँड़ि भई वैरागण, हिर सो टेर दई रे। मीराँ के प्रभु गिरधर नागर, गोविन्द सरण भई रे।†

अपणै प्रीतम के कारणै, मीराँ वैरागण भई रे। जब तै सीस पै जटा रखाई, नैणा नीद गई रे। दोऊ कुल छाँड भई वैरागण, हिर सो टेर देई रे। छापा तिलक तुलसी की माला, कुल की लाज गई रे। मीराँ के प्रभ गिरिधर नागर, गोविन्द सरण लई रे।

#### पाठान्तर ३,

अपने प्रीतम के कारणे, वा मीरा वैरागन हो गई रे। जब से सिर पर जटा बिठाई, नैनन नीद गई रे। दोऊ कुल छाँड़ चली वृन्दावन, हरि को टेर गई रे। छापा तिलक माल गल तुलसी, कुल की लाज गई रे। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, गोविन्द सरण लई रे।

उपर्युक्त तीनो पाठो मे गेय परम्परा के कारण पड़ा हलका हेर-फेर स्पष्ट हो उठता है। सभी पाठो मे मीरा के प्रति किसी अन्य की ही उक्ति स्पष्ट हो उठती है। साथ ही एक और अभिव्यक्ति भी विचार-णीय है। वैरागण मीरा की वेशभूषा मे नाथ और वैष्णव, दोनो ही परम्परा का समन्वय है, जैसा कि किसी भी अन्य पद मे नही है। शुद्ध राजस्थानी मे प्राप्त ऐसे पदो मे भी एक पद (स०६) ऐसा मिलता है जिसमे मीरा के आराध्य जोगी की वेश भूषा वैष्णव-परम्परानुसार ही है। उक्त पद के द्वितीय पाठ पर ब्रजभाषा का अपेक्षाकृत अधिक प्रभाव भी है। उपर्युक्त दोनो ही पद विशेष विचारणीय है।

२

ऐसी लगन लगाय कहाँ तू जासी।
तुम देख्या बिन कल न पडत है, तलफ तलफ जिय जासी।
तेरे खातर जोगण हूँगी, करवत लूँगी कासी।
मीराँ के प्रभु गिरिधर नागर, चरण कवल की दासी।।५४६।।
पद की भाषा पर आधुनिक प्रभाव स्पष्ट है।

Ę

माइँ । महानै रमइयो है दे गयो भेष । हम जाने हिर परम सनेही, पूरब जनम को लेष । अग बिभृत गले मृगछाला, घर घर जपत अलेय । मीरॉ के प्रभु हिर अविनासी, रामजी मिलन की टेक ॥५४७॥ †

इस पद पर भी वैष्णव और नाथ दोनो ही परम्पराओ का प्रभाव स्पष्ट है। "घर घर अलख जगाय" जैसी अभिन्यक्ति नाथ-प्रभाव द्योतक अधिकाश पदो मे प्राप्त है, परन्तु "घर घर जपत अलेष" जैसी अभिन्यक्ति इस पद की विशेषता है। द्वितीय पक्ति मे प्रयुक्त "लेष" के स्थान पर "पेष" का भी प्रयोग मिलता है।

१ वेश।

### ब्रजभाषा में प्राप्त पद

á

जोगिया मेरे तेरी।
मनसा वाचा करमणा, प्रभु, पुरवौ मेरी।
मै पतिवरत पीव की, हो मोल लयी चेरी।
तुम बिन कोई दूजो देवा, सुपनै निह हेरी।
माता पिता सुत बधु द्वारा, अ पांव मे बेरी।
तुम बिन कोऊ नाही मेरो, प्रगट कहूँ टेरी।
एक बिरिया मेरे नगर, दे जावो फेरी।
मीरा के प्रभु हरि अविनासी, राखो चरण मेरी।।५४८।।

२

जोगिया री सूरत मन में बसी। नित प्रति ध्यान धरत हूँ. दिल में, निसि दिन होत कुसी। कहा करूँ, कित जाऊँ मोरी सजनी, मानो सरप डसी। मीरॉ कहैं प्रभु कबर मिलोगे, प्रीति रसीली बसी।।५४९॥

३

जोगिया जी, तू कब रे मिलोगे आई। तेरे ही कारण जोग लियो है, घर घर अलख जगाई। दिवस न भूख, रैण नही निद्रा, तुम बिन कछु न सुहाई। मीरॉ के प्रभृ गिरिधर नागर, मिल कर तपत बुझाई ग५५०॥

X

जोगिया से प्रीत किया दुख होई। प्रीत कियाँ सुख न मोरी सजनी, जोगी मीत न कोई। राति दिवस कल नाहि परत है, तुम मिलिया बिन मोइ।

३ बार।

ऐसी सूरत या जग माहि, फेरि न देखी सोई। मीरॉ के प्रभु कब रे मिलोगे, मिलिया आणन्द होई।।५५१।।

٩

जोगी मत जा, मत जा, पॉव परूँ मैं तेरी।
प्रेम भिक्त को पैडो ही न्यारो, हम कूँ गैल बता जा।
अगर चन्दन की चिता रचाऊँ, अपने हाथ जला जा।
जल बल भई भस्म की ढेरी, अपने अग लगा जा।
मीरॉ कहै प्रभुगिरिधर नागर, जोतमे जोत मिला जा।।५५२॥

उपर्युक्त सभी पदो मे प्रयुक्त किया पदो पर आधुनिक प्रभाव विशेष विचारणीय है।

# गुजराती में प्राप्त पद

१

मैं ने सारा जगल ढूँढा रे, जोगिडा ना पाया। काना बिच कुण्डल, जोगी गले बिच सेली, घर घर अलख जगाये रे। अगर चन्दन की धुनी, जोगी, धकाई, अंग बीच भभूत लगाये रे। बाई मीरॉ के प्रभु गिरिधर नागर, सबद का ध्यान लगाये रे। ॥५५३॥†

उपर्युक्त पद गुजराती पद सग्रहो मे ही प्राप्त है, यद्यपि पद की भाषा पर गुजराती का कोई विशेष प्रभाव नही प्रतीत होता।

इस प्रद से व्यक्त होनेवाली भावनाये नाथ-प्रभाव द्योतक प्रायः अन्य पदो मे भी मिल जाती है।

२

मलवो<sup>१</sup> जटाधारी जोगेश्वर बाबा, मल्यो<sup>२</sup> रे जयधारी। हाथ माँ झारी हूँ तो बाल कुँवारी, वाला, देवल<sup>१</sup> पूजवाने चाली।

१ मिलो, २ मिल गया, ३ मन्दिर।

साड़ी फाड़ी ने कफनी कीधी, वाला, अंग पर विभूति लगाडी। आसण बाली बालो मढी माँ बैठो, वाला घेर घेर अलख जगाड़ी। मीराँ के प्रभु गिरधर ना गुण, प्रेम नी कटारी मुने मारी।।५५४।।

उपर्युक्त की पद प्रथम पिक्त में 'मलवो' और 'मल्यो' दोनो ही शब्दों का प्रयोग हुआ है। अर्थ सगित के दृष्टिकोण से यह अशुद्ध है। सम्पूर्ण पदाभिव्यक्ति के देखते 'मलवो के बदले 'मल्यो' प्रयोग ही शुद्ध प्रतीत होता है।

"घेर घेर अलख जगाडी" जैसी भावना नाथ-प्रभाव द्योतक अधिकाश पदो की विशेषता है।

₹

उठ तो चाले अवधूत, मरी माँ कोई ना बिराजे, उठ चले अवधूत।
पथी हतो ते पथे लाग्यो, आसन पड़ रही विभूत।
चेलो साथी कोई ना सूधर्यो, सब ही नीबड़या कपूत।
बाई मीराँ के प्रभु गिरधर नागर, टूट तो गए घर सूत।।५५५।

यह पद अपनी तरह का एक ही है। पदाभिव्यक्ति विशेष विचारणीय है।

<sup>.</sup>१ घर,२ था,३ निकले।

# संतमत-प्रभाव द्योतक पद

## राजस्थानी में प्राप्त पद

δ

ग्यान कूँ बाण वसी हो, म्हॉरॉ सतगरु जी हो। बखतर फूटी हिय, भीतर चालि खुसी। बाहरि घाव दीसत नहीं कोई, उरि बीच पूरि खसी। तन तरवारि भालिका भालका, सबदी की बरछी धसी। राम दिवानी मैं तो पलक न बीसारूँ, जिण र करावो (जगमे) हॅसी, ॥५५६॥ †

पदाभिव्यक्ति में असगित है। साथ ही प्दाभिव्यक्ति से यह भी नही आभासित होता कि पद मीराँ रचित ही है।

२

बड़े घर ताली लागी रे, म्हॉरॉ मन री डनारथ भागी रे। छीलरिये म्हॉरो चित्त नहीं रे, डाबरिये कुण जाब। गगा जमुना सो काम नहीं रे, मैं तो जाय मिलूँ दरियाव। हाल्या मोल्यॉ सूँ काम नहीं रे, सीख नहीं सरदार। कामदारॉ सूँ काम नहीं रे, लोहा चढे सिर भार। कामदारॉ सूँ काम नहीं रे, मैं तो जवाब कहूँ दरबार। काचा कथीर सूँ काम नहीं रे, म्हॉरो हीरा को व्योपार। सोना रूपॉ सूँ काम नहीं रे, लोहा चढे सिर भार। भाग हमारो जागियों रे, भयो समद सूँ सीर। अमृत प्याला छाडि के, कुण पीवै कडवो नीर। पापी कूँ प्रेमु परचो दियो, दियों रे खजानो पूर। मीरॉ के प्रभु गिरिधर नागर, धणी मिल्या छै हजूर।।५५७।।† उपर्युक्त पद राजस्थान के जन-प्रिय भजनो की लय पर है। भावाभिव्यक्ति मे अर्थ-सगति नही है।

3

चालो अगम के देस, काल देखत डरै।
वहाँ भरा प्रेम का हौज, हसा केल्याँ करें।
ओढण लज्जा चीर, घीरज को घाघरो।
छिमता काँकण हाथ, सुमित को मून्दरो।
दिल दुलडी दिरयाव, साँच को दोवडो।
उबटन गृह को ज्ञान, ध्यान को घोवणो।
कान अखोटा ज्ञान, जुगत को झूठणो।
बेसर हिर को नाम, चूड़ो चित उजलो।
जोहर सील सतोष, निरत को घूघरो।
विदली गज अरू हार, तिलक गृह ग्यान को।
साज सोलह सिणगार, पहिर सोने राखड़ी।
साँवलियाँ सूँ प्रीति, औराँ सूँ आखडी।
पतिबरता की सेज प्रभु जी पधारिया।
गावे मीराँ बाई दासी कर राखिया।।५५८॥
†

इस तरह के गीत राजस्थान में कीर्तन मडलियों में विशेष रूप से प्रचलित है। पदाभिन्यक्ति में सगित का अभाव है। उपर्युक्त दोनों पदों की भाषा आधुनिक राजस्थानी कही जा सकती है।

४

राम नाम मेरे मन बिसयो, राम रिसयो रिझाऊँ, ए माय। मंद भागिण करम अभागिन, कीरत कैसे गाऊँ, ए माय। बिरह पिजर की बाड सखी री, उठ कर जी हुलसाऊँ, ए माय। मन कूँ मार सजूँ सतगर सूँ, दुरमत दूर गमाऊँ, ए माय।

१ केलि, २ प्रसन्न करूँ।

डाको नाम सुरत की डोरी, कड़ियाँ प्रेम चढाऊँ, ए माय। ज्ञान को ढोल बन्यो अति भारी, मगन होय गुण गाऊँ, ए माय। तन करूँ ताल मन करूँ मोरचग सोती सुरत जगाऊँ, ए माय। नीरत करूँ, मै प्रीतम आगे, तौ अमरापुर पाऊँ, ए माय। मो अबला पर किरपा कीज्यो, गुण गोविन्द को गाऊँ, ए माय। मीराँ के प्रभु गिरिधर नागर, रज चरणा की पाऊँ, ए माय। ५५९।।

#### पाठान्तर १,

रसियो राम रिझाऊँ ए माइ, राम नाम मेरे मन बिसयो। बिरहै पीड की बात सखी री, कॉसूं कहूँ समझाई। तन किर ताल र मन किर मिरदग, सुणतिह सुरित जगाऊँ ए माई। सील सिगार साज तन ऊपर, प्रभु के सनमुख जाऊँ, ए माई। लोक लाज कुल सक निवारी, राम जी मिल्या सुख पाऊँ ए माई। मीरा के प्रभु तुमरे मिलन कूँ, चरण कमल बिल जाऊँ ए माई।

L

म्हाँरो जनम मरण रो साथी, थाँ ने नही बिसरूँ दिन राती।
तुम देख्याँ बिन कल न पडत हैं, जानत मेरी छाती।
ऊँची चढ चढ पंथ निहारूँ, रोय रोय अंखियाँ राती।
यो ससार सकल जग झूठो, झूठा कुल रा न्याती।
दोऊकर जोडचा अरज करत हूँ, सुण लीज्यो मेरी बाती।
यो मन मेरो बड़ो हरामी, ज्यूँ मदमातो हाथी।
सदगुरु हस्त धर्यो सिर ऊपर, अकुस दे समझाती।
पल पल तेरा रुप निहारूँ, निरख निरख सुख पाती।
मीराँ के प्रभु गिरिधर नागर, हिर चरणा चित राती।।५६०।।

उपर्युक्त पद में विभिन्न भावनाओं का समावेश हुआ है। वियोग, निर्वेद और मिलन तीनो भावनाओं की ऋमश अभिव्यक्ति हुई है। अतु. पूर्वापर सबध में असम्बद्धता आ गई है। "म्हॉरो" जनम मरण रो साथी : रोय रोय अखियाँ राती ं से वियोग, "यो ससार : दे समझाती" से निर्वेद और अन्तिम दो पिन्तियो से मिलन-जित आनन्द ही व्यक्त होता है।

દ્

मिलता जाज्यो हो गुरु ज्ञानी, थॉरी सूरत देखि लुभानी। मेरो नाम बूझि तुम लीज्यो, मैं हूँ बिरह दिवानी। रात दिवस कल न्राहि परत है, जैसे मीन बिन पानी। दरस बिना मोहि कछुना सुहावै, तलफ तलफ मर जानी। मीराँ तो चरणन की चेरी, सुण लीजै सुख दानी।।५६१।।

प्रथम पिक्त में 'हो गुरु ग्यानी' के बदले कही कही 'हो जी गुमानी' पाठ भी मिलता है। चन्द्रसखी के नाम पर प्रचलित निम्ना-कित पद की और इस उपर्युक्त पद की प्रथम पिक्तियों में भाव और भाषा का गहरा साम्य है, यद्यपि शेष पदाभिव्यक्ति सर्वथा भिन्न पडती है।

मिलता जाज्यो राज गुमानी, थाँरी सूरत देख लुभानी।
महाँरो नाम थे जाणो बूझो, मैं हूँ राम दिवानी।
आमी सामी'पोल' नन्द की, चन्दन चोक निसानी।
थे म्हाँरे घर आवो बसी वाला, करस्याँ बहुत लडानी'।
करु रसोई सोध की जी, भोत करुँ मिजमानी।
थे आवो हरि धेन चरावण, मैं जल जाना पाणी।
थे नन्द जी का लाल कहावो, मैं गोपी मस्तानी।
ज़मना जी के नीराँ तीराँ, थे हरि धेन चराज्यो।
चन्द्रसखी भज बालकृष्ण छिब, नित बरसाणे आज्यो।

चन्द्रसखी के नाम पर प्रचलित इस पद मे पुनरुक्ति और अर्थ-असम्बद्धता दोनों ही दोष है, जो मीरॉ के नाम पर प्रचलित पद मे नही है। अत. ब्रहुत सम्भव प्रतीत होता है कि मीरॉ का पद ही गेय परम्परा फलस्वरूप चन्द्रसखी के नाम पर चल पडा हो।

१ आमने सामने, २ सदर दरवाजा, ३ खातिरदारी, ४ शुद्धता।

હ

आज्यो आज्यो गोविन्द म्हॉरे म्हैल, निहारॉ थॉरी वाटडली खंडीजी।

म्हॉरे आज्यो।

तन का त्यागू कपडा जी, अग ते परभात,
खंडी जोवती राह में जी, सतगर पोछे दाता आय।

पियालो लियॉ हाजर खंडी जी पन।

साधु हमारी आतमा जी, हम साधन की देह,
रोम रोम में रम रही जी, ज्यूँ बादल में मेह।

सुरत हरि नाम से लगी जी।

मीरॉ हरि लाडली जी, तुम मीरॉ के स्याम,

6

मीरॉ के प्रभु गिरधर नागर, दरस्ण द्यो गोविन्दा आय।

सुरत निज नाम से लगी जी ॥५६२॥ †

आवो आवो जी रग भीना, म्हॉरे म्हैल, प्याला तो लियाँ हाजर खडी सत जुग में सूती रही, त्रेता लई जगाय। द्वापर में समझी नहीं, कलजुग पोहॅच्यो आय। सत्तगरु शब्द उचारिया जी, बिनती करो सुनाय। मीराँ नै गिरधर मिल्याँ जी, निरभै मगल गाय।।५६३॥ † उपर्युक्त दोनो पदो में अर्थ-सगित नहीं है।

९

राणा जी गिरधर रा गुण गास्याँ।
गुर परताप साध की सगित, सहजै ही तिर जास्याँ।
म्हाँरे तो पण चरणामृत को, निति उठि देवल जास्याँ।
कथा करितण सुख निसि बासर, महाप्रसाद ैले धास्याँ।
सुनि सुनि बचन साधरा, मुषरा निरत कराँ और नाचाँ।

प्रेम प्रतीति जाय निसी बासर, बहुरि न भी' जल आस्याँ। लोक वेद की काण न मानूँ, राम तणै रग राँचाँ। नाँव अमोलिक इमरित रूपी, सिर कै साँटै लास्याँ। उमड़ भायो म्हाँरे ऊपर, 'विषूरो प्यालो धरयाँ। मीराँ के प्रभु गिरिधर नागर, पीवत मन डुलास्याँ।।५६४॥ †

पदाभिव्यक्ति में सगित का अभाव है। सत और वैष्णव दोनो ही मतो का प्रभाव समान रूपेण लक्षित हो उठता है।

80

सतगुरु म्हाँरी प्रीत निभाज्यो जी। थे छो म्हाँराँ गुण रा सागर, जोगण म्हाँरो मित जाज्यो जी। लोक न घीजैं, म्हाँरो मर्न न पतीजैं, मुखडारा सबद सुणाज्यो जी। महे तो दासी जनम जनम की, म्हाँरे ऑगिण रमता आज्यो जी। मीराँ के प्रभु हरि अविनासी, बेडा पार लगाज्यो जी।।। ६५।। †

११

पीया की खुमार, मै तो बावरी भई ये माय। अमल न खायो आयो मोकूँ, यो इचरज देखो भार। यातन की मै बीण बजाऊँ, रीग रीग बॉधू तार। समझ बूझ मिल जाय दुलारो, जद रीझै रिझवाल।।५६६।।†

उपर्युक्त पद के विषय मे श्री सूर्यकरण जी चतुवे दी लिखते हैं, "मीराँ के प्रंभु गिरिधर नागर" जैसी छाप न होने पर भी यह पद भाव और भाषा की दृष्टि से मीराँ जी का है।"

मेरे विचार से ऐसे पदो को प्रक्षिप्त मानना ही युक्तियुक्त है।

१ भव, २ अमूल्य, ३ विश्वास करें, ४ मन नहीं भरता, विश्वास नहीं होता, ५ रग रग।

जागो म्हॉरा, जगपित राइक, हॅिस बोलो क्यूँ निह । हिर छो जी हिरदा माहि, पट खोलो क्यूँ निह । तन मन सुरित सॅजोई, सीस चरणाँ धरूँ। जहाँ जहाँ देखूँ म्हॉरो राम, जहाँ सेवा करूँ। सदकै करूँ जी सरीर, जुग जुग वारणै। छोडि छोड़ि कुल की लाज, साहिब तेरे कारणै। थोडि थोडि करूँ सिलाम, बहोत किर जाण ज्यौ। बन्दि हूँ खानाजाद, महीर, किर मान ज्यौ।।५६७॥ †

उपर्युक्त पद मीरॉ के पदो के अन्तर्गतृ ही प्राप्त है, यद्यपि पदाभिव्यक्ति से ऐसा कही से आभासित नहीं होता है।

१३

सॉवरियों म्हानै भॉग पिलाई, मेरी ॲिखया मे लाली छाई। काहे री कूँडी (राघे) काहे रा घोटा, काहे री सुवाफी बणाई। तन कर कूँडी प्यारे मन कर घोटा, सुरती री सुवाफी बणाई। कदम नीचे छाँण पिवाई। पाँचो गुवाल मिल घोटन बैठे श्री गगा भर ल्याई जलझारी। प्रेम करि (राघेजी को) अथक चखाई। मीराँ के प्रभु गिरघर नागर, प्रेम की रीत निभाई। चरण माँहि मनड़ो लगाई।। ५६८॥ †

प्रभुजी मन माने तब तार।
निदया गहरी नाव पुरानी, अब कैसे उतरू पार।
वेद पुराना सब कुछ देखे, अन्त न लागे पार।
मीरा के प्रभु गिरधर नागर, नाम निरन्तर सार॥५६९॥ †

करना फकीरी तो क्या दिलगीरी, सदा मगन मन रहना रे। कोई दिन बाड़ी तो कोई दिन बगला कोई दिन जंगल रहना रे। कोई दिन हाथी कोई दिन घीडा, कोई दिन पॉखो से चलना रे। कोई दिन गाही कोई दिन तिकया, कोई दिन भोय में पडना रे। कोई दिन खाना तो कोई दिन पीना, कोई दिन भूख ही मरना रे। कोई दिन पहना तो कोई दिन ओढा, कोई दिन चिथरा पैरना रे। मीरा कहै प्रभु गिरधर नागर, ऐसा कता करना रे।।५७०॥†

# मिश्रित भाषाओं में प्राप्त पद

१

कित गयो पंछी बोल तो।
कची रे मटीदा महल चुणाया, गोरवाँ ही गोरवाँ डोल तो।
गुरु गोविन्द को कहचो न मान्यो, ऐडो ही ऐडो डोल तो।
ऐठी रेठढी पाग झुका तो, छाया निरख तो चाल तो।
मीराँ के प्रभु हरि अविनासी, हरि चरणा चित ल्यावतो।
॥५७१॥†

पदाभिव्यक्ति सर्वथा असगत ही है।

२

बाल्हा, मै वैरागिण हूँगी हो। जो जो भेख म्हाँरो साहिब रीझै, सोइ सोइ घरुँगी हो। सील सतोष घरूँ घट भीतर, समता पकड रहूँगी हो। जाको नाम निरजन कहि, ताको ध्यान घरूँगी हो। प्रृम प्रीत सूँ हरि गुण गाऊँ, चरणन लिपट रहूँगी हो।

१ बारी।

या तन की मै करूँ कीगरी, रसना नाम रटूँगी हो। मीराँ कहै प्रभु गिरधर नागर, साधाँ सग रहूँगी हो।।५७२॥†

पद के सभी कियापदो पर खड़ी बोली का प्रभाव स्पष्ट है। प्रत्येक पिक्त के अन्त में 'हो' का प्रयोग अवधी प्रभाव को भी इगित करता है।

3

हेली, सुरत सोहागिन नार, मुरत मोरी राम से लगी। लगनी लहगा पिहर सुहागिन, बीती जाय बहार। धन जोबन दिन चार का रे, जात न लागे बार। झूठे बर को क्या बरूँ जी, अधबीच में तज जाय। बर बरलाँ राम जी, म्हाँरो चूडो अमर हो जाय। राम नाम का चुडला हो, निरगुन सुरमो सार। मीराँ के प्रभु गिरिधर नागर, हिर चरणा की मैं दासी। चालाँ वाही देस प्रीतम पाँवाँ, चालाँ वाही देस। कहो तो कुसुम्बी झारी संगावा, कहो तो भगवाँ भेख। कहो तो मोतियन माँग भरावाँ, कहो तो छिटकावाँ केस। मीराँ के प्रभु गिरिधर नागर, सुनियो बिड़द नरेस।।५७३॥ मीराँ के प्रभु गिरिधर नागर, सुनियो बिड़द नरेस।।५७३॥ मीराँ के प्रभु गिरिधर नागर, सुनियो बिड़द नरेस।।५७३॥

उपर्युक्त पद स्पष्ट रूप से दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। "हेली सुरत सुहागन नार 'हिर चरणा की मैं दासी" पहला और "चाला वाही देस ' सुनियो बिडद नरेस" दूसरा। यह दूसरा अश स्वतत्र पद के रूप में भी प्रचलित है। दोनो अर्द्धाशों में कोई भाव साम्य नहीं है। इस दूसरे अश की भाषा भी ठेठ राजस्थानी है, जब कि प्रथमांश की भाषा पर ब्रज और खड़ी बोलियों का भी प्रभाव स्पष्ट हो उठता है।

#### पाठान्तर १,

पिर धीवी माया जल मे पड़ी।
तू तो समिझ सुहागण सुस्ता नृिर, पलक कमरे रामसू लगी
लगनी लँहगो पहिर सुहागण, बीतौ जाई बिव्हार।
धन जोवन दिन च्यार का जातन लागे बार।
राम नाम को चुडलो पहरौ, सुमरण काजल सार।
माला ल्यौ हिरनाम की उतारि चलौ पैली पार।
असा बरकौ कांई बसूजी, जनमत ही मर जाय।
बर बरस्या म्हाँरो साँवरोजी अमर चूडा होइ जाय।
जनमै मरै करै घर केता, बिखराता नर नारि।
मीराँ रत्ती राम सुँजी, सावरियो भरतार।।

पाठान्तर मे पूर्व पाठ का द्वितीयाश नही है। इससे मेरे उपर्युक्त कथन का समर्थन होता है।

४

मनला जनम पदारथ पायो, ऐसी बहुरन आता।
अब के मोसर जान बिचारो राम राम मुख गीता।
सतगुरु मिलिया सुँज पिछानी, ऐसा ब्रह्म मै पाती।
सगुरा सूरा अमृत पीवै, निगुरा प्यासा जाती।
मगन भयो मेरो मन सुख मे, गोविन्द का गुण गाती।
साहिब पाया आदि अनादि, नातर भव मै जाती।
मीरा कहै इक अस आप की, और सूं सकुचाती।।५७४।।†

पद की भाषा पर खड़ी बोली का प्रभाव स्पष्ट है। विचार-णीय बात है कि उपर्युक्त तीनो ही पदो की भाषा खड़ी बोली और ब्रज-भाषा दोनो ही से प्रभावित है। साथ ही तीनो की अभिव्यक्ति निवेंद-द्योतक ही है। राजस्थानी में प्राप्त कुछ पदो से भी निवेंद की भावना झलकती है, तथाँपि अधिकाश पदाभिव्यक्तियाँ वियोगात्मक ही है।

१ अवसर।

मै तो हिर चरणन की दासी, अब मै काहे को जाऊँ कासी। घट ही मे गगा, घट ही, मे जमुना, घट घट है अविनासी। घट ही मे पुसकर औलेघेश्वर, लिख्यन कवर बिलासी। जगेनाथ गगासागर है, साखी गुपाल ब्रजवासी। सेतु बध रामेश्वर ईश्वर मूलबटी सुर जासी। अवधपुरी मधुपुरी द्वारिका; चित्रकूट यमुना सी। गोवरधन गोकुल वृन्दावन, बीच मडल चौरासी। हिरद्वार कुरुखेत जनकपुर, गोदावरी हुलासी। तीरथ बडे प्रयाग गया जी, कासी तरुवर बासी। गिरिनार विन्ध्याचल सिगनार रगे है, सुघर किपल दुखनासी। बदरी नाथ केदार गगोतरी, बैजनाथ कैलासी। पचबटी पपापुर रुक्मिणी, देव किपल युवरासी। नैमषार श्रगीरिष मिसरिष, कासी पाप बिनासी। मुटुकनाथ अस मानसरोवर, भानलता अरु हाँसी। मीराँ के प्रभु गिरधर नागर, सहज कटै यम फाँसी।। ५५।। मीराँ के प्रभु गिरधर नागर, सहज कटै यम फाँसी।। ५५।। मीराँ के प्रभु गिरधर नागर, सहज कटै यम फाँसी।।

पदाभिन्यिक्त सर्वथा अर्थहीन है। भाषा की दिष्ट से भी यह विचारणीय है। प्रथम और अन्तिम पिक्त मे प्रयुक्त कियापदो के आधार पर भाषा खड़ी बोली स प्रभावित कही जा सकती है। शष सम्पूर्ण पद की भाषा को बोलचाल की भाषा कहा जा सकता है। ऐसे अर्थहीन पदो को प्रामाणिक सग्रह मे स्थान नहीं मिलना ही उपयुक्त होगा।